# KRTYA-TATTVĀRNAVA

(PART I)

By

ŚRĪNĀTHA ĀCHARYA-CUŅĀMAŅI

Edited By

DR RAJENDRA CHANDRA HAZRA



THE ASIATIC SOCIETY
1975

# KŖTYA-TATTVĀRŅAVA

TATLAYIMA

# KRTYA-TATTVĀRNAVA:

(PART I)

*By* ŚRĪNĀTHA ĀCĀRYA-CŪŅĀMAŅI

Edited By

DR RAJENDRA CHANDRA HAZRA



THE ASIATIC SOCIETY
1975

# श्रीनाथाचार्यचूड़ामणि विरचितः कृत्यतत्त्वार्णवः

( प्रथमो भागः ) डक्टर श्रीराजेन्द्रचन्द्र हाजरा सम्पादित



दि एशियाटिक सो साइटि १६७५ The Asiatic Society

First Published in 1975

Published by Shri Dilip Kumar Mitra General Secretary The Asiatic Society 1 Park Street Calcutta 16

Printed by Shri K. K. Ray Navana Printing Works Private Ltd. 47 Ganesh Chunder Avenue Calcutta 13

Price: Rs. 25.00 \$ 5.00 £ 2.00

#### FOREWORD

T WILL exceed all limits of propriety if I feign to take upon myself the ask of introducing Dr. R. C. Hazra, the editor of the present publication, o the scholars interested in studies in Sanskrit.

The editor has reserved for himself the arduous task of introducing he author of the Smriti work. The introduction will be published in Part II. Scholars may suffer some inconvenience, which, I hope, they will forgive.

In editing the work Dr. Hazra has relied on eight texts, the first of which is dated Saka 1503, the year, Din Ilahi was proclaimed. The work belongs to an age of writing injunctions on rites and modes of their performances. The Smriti work was followed by "Tattvas" of Raghunandana and Haribhakti-vilas of Gopalbhatta Goswami besides other numerous writings on identical subject. One may fancy that Raghunandana added 'tattva' as suffix to his works following his teacher's "tattvarnava".

The Society had notice of the work as far back as in 1874 having been referred to by Rajendralala Mitra in his Notices of Sanskrit Mss., tem No. 986. The manuscript which came to his hands was written in Bengali characters and was noticed to bear the title Krityakalavinirnaya. The surname of the author as appearing from the beginning of the said Mss. was only referred to in the Notice. The learned editor has referred to the said manuscript in his critical notes.

The beginning may be of much interest to scholars of Medieval Vaishnavism in Bengal. It may reveal intimate connection of the author with the group of Madhavendrapuri and Advaityacharyya, the harbingers of Sreekrishna Chaitanya.

I owe an apology to the scholars and readers for delay in bringing out the publication which was, however, due to unavoidable circumstances, beyond the control of the Society and the editor.

The Asiatic Society October, 1975 D. K. MITRA
General Secretary

APPLICATION.

Control to control of transitions for all the twenty of antique is a control of the property of the plant of the party of the party of the property of the control of the party of the

D. S. Merce

#### PREFACE

This is to present, for the first time, before the scholarly world a critical edition of the hitherto unpublished Smrti work entitled Krtya-attvārņava by Śrīnātha Ācārya-cūḍāmaṇi, a highly renowned Smrti-writer of mediæval Bengal, who was the son of Mahāmahopādhyāya Śrīkarācārya and the teacher of the illustrious Smārta Raghunandana. This edition is based on the following eight Manuscripts:

- 1. DA = Dacca University Ms. No. 49, dated Saka 1503.
- 2. DB = Dacca University Ms. No. 4320, dated Saka 1717.
- 3. DC = Dacca University Ms. No. 4620, bearing no date.
- 4. DD = Dacca University Ms. No. M2.38/12 (as given in the Valuation List), dated Saka 1749.
- 5. DE = Dacca University Ms. No. 652B, which is incomplete.
- 6. AS = Asiatic Society (Calcutta) Ms. No. G3690, dated Saka 1636.
- 7. SP = Sanskrit Sāhitya Pariṣat (Calcutta) Ms. No. 518 (Smṛti), lacking the first five folios and bearing the date Saka 174[].
- 8. VSP = Vangīya Sāhitya Pariṣat (Calcutta) Ms. No. 1535, bearing no date.

For some unforescen difficulties in the way of its printing it has been absolutely necessary to divide its text into two Parts and to reserve the copious introduction (containing all information about Śrīnātha's works, personal history, date, etc., and a detailed description of the Mss. used for this edition) for publication as Appendix I at the end of Part II. As usual, the BIBLIOGRAPHY, INDICES, ERRATA, etc., will follow the Appendices at the end of the second Part.

lalcutta, March 22, 1975 R. C. HAZRA

#### **ABBREVIATIONS**

Acom. = Aparāditya's commentary Aparārka on the Yājña-valkya-smṛti.

App. = Appendix.

ASB = Asiatic Society of Bengal (Calcutta).

Bibl. Ind. = Bibliotheca Indica (Asiatic Society), Calcutta.

Calcutta Sanskrit College Catalogue = See below 'Shastri and Gui, etc.'

Cc = Caturvarga-cintāmaņi (of Hemādri).

Com. = Commentary.

Dpt = Durgāpūjā-tattva (of Raghunandana).

Ds = Dānasāgara (of Vallālasena).

Dv = Durgotsava-viveka (of Śūlapāṇi).

Ed. = Edition.

Kn = Kāla-nirņaya (of Mādhavācārya).

Kv = Kāla-viveka (of Jīmūtavāpana).

Mitra, Notices = R. L. Mitra, Notices of Sanskrit Manuscripts.

Mp = Madana-pārijāta (of Mananapāla).

Ms.; Mss. = Manuscript; Manuscripts.

Np = Nityācāra-paddhati (of Vidyākara Vājapeyin).

-p. = -purāṇa.

Pbh = Parāśara-bhāṣya (of Mādhavācārya).

Sc = Smṛti-candrikā (of Devaṇabhaṭṭa).

Śd-k = Śuddhi-kaumudī (of Govindānanda).

Shastri and Gui, Calcutta Sanskrit College Catalogue = Hrishikesh Shastri and Shiva Chandra Gui, Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta Sanskrit College.

Śrāddha-kaumudī (of Govindānanda). k p Samvatsara-pradīpa. t Smṛti-tattva (of Raghunandana). Śrāddha-viveka (of Śūlapāṇi). Vanga. ed. Vangavāsī Press edition (Calcutta). Venkat. ed. Venkațeśvara Press edition (Bombay). 7k Varşa-kaumudī (of Govindānanda). Vācaspati-miśra's Durgotsava-prakaraņa, VM-Dp Vv Vratakāla-viveka (of Śūlapāṇi).

Yājñavalkya-smṛti.

Vāj.



## TABLE OF CONTENTS

| · ·                       |                    |               |                  |      |
|---------------------------|--------------------|---------------|------------------|------|
| Subject                   |                    |               |                  | Page |
| Preface                   | 4 + 4 4            | • * * *       | ••••             | i    |
| Abbreviations             | ••••               | ••••          | ***              | ii   |
| The Text (Part I)         | ****               | ****          | ***              | ۶    |
| मङ्गलाचरणम्               | » • • •            | ••••          |                  | ę    |
| प्रन्थप्रयोजनकथनम्        | ****               | ****          |                  | १    |
| कालनिर्णयारम्भः           | ***                | ****          |                  | 3    |
| तत्र कर्मणि कालस्याङ्गत्व | म्                 | ••••          | ••••             | २    |
| संवत्सर निरूपणम्          |                    | ***           | ****             | ą    |
| अयननिरूपणम्               | ****               | ****          | ****             | 5    |
| ऋतुनिरूपणम्               | ****               | ***           | ••••             | 3    |
| अधिमासनिर्णय:             | ****               |               | ***              | २८   |
| अधिमासखरूपविचारः          |                    | ****          | 4 6 7 7          | २८   |
| अस्य च द्वेधा संभवः       | ***                | 4004          | ****             | ३२   |
| सार्धवर्षद्वयोपचेयाधिमास  | स्यैव कर्मानहत     | п             | ****             | 32   |
| अधिमासे कर्तव्यकर्माणि    | निषिद्धकर्माणि     | ग च           | ***              | So   |
| संक्रान्तिनिणयः           |                    | 4 + + +       | ****             | XX   |
| द्वादश संक्रान्तयः        | 400.               | ****          | ****             | ሂሂ   |
| संक्रान्तेरतिसूच्मकालत्वा | त् तत्पूर्वापरस्थू | लकालानामेव पु | ज्यत्व <b>म्</b> | ५६   |
| ईटशस्य पुण्यकालस्य पी     |                    | 4 4 4 4       | ****             | ×्रई |
| संक्रान्तौ कर्तव्यकर्माणि | तत्फलानि च         |               | ••••             | ६ं२  |
| महाजयासंकान्तौ अनुष्टि    | तानां अपहोमा       | दीनां फलम्    | ****             | ६३   |
| संक्रान्तौ वर्जनीयकर्माणि |                    | ****          | ****             | ६४   |
| ब्रहणनिर्णयः              | 69**               |               |                  | ६६   |
| राहदर्शने करणीयं स्नान    | दानश्राद्वादि,     | तत्फलं च      |                  | ६६   |
| 7                         |                    |               |                  |      |

| Subject                                                                     |                |                   | Page       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| प्रहणकाले भोजननिषेधः                                                        | ****           | u 0 0 B           | e e        |
| बालादीनां संबन्धे भोजनाभोजननियः                                             | मः             | 4010              | , 93       |
| भोजनविधिनिषेघौ दृष्टोपरागविषयावेव                                           | , न तु पुंम    | ात्रविषय <u>ौ</u> | ्रे ७६     |
| मुत्तयनन्तरं परान्नभीजने निषेधः                                             |                | ••••              | . 00       |
| प्रहणे विमुक्ती च अशीचव्यवस्था                                              |                | ****              | : 00       |
| प्रहणदर्शनं जननमरणाशौचिनापि कर्तव                                           | <b>च्यम</b>    | ****              | ىي         |
| जननमरणशौचिनस्तु स्नानमात्रेऽधिकारे                                          | न दानश्रा      | द्वादौ            | ىح         |
| प्रहणे श्राद्धम् आमान्ने नैव कर्तव्यम्                                      |                |                   | Co         |
| तत्र पुरोरवोमाद्रवसोरेव देवतात्वम्                                          | ****           | ****              | <b>⊏</b> 0 |
| चूडामणियोगस्तत्फर्छं च                                                      | ****           | ****              | . <0       |
| ब्रहणे चासमुद्रगायामपि नद्यां स्नाने रज                                     | बदोषो नासि     |                   | <b>⊏</b> १ |
| प्रहणनिमित्तकस्नानश्राद्वादिकं तु रात्राव                                   |                |                   | ⊏ γ        |
| सामान्यतिथिषु कर्माङ्गत्वनिर्णयः                                            |                |                   | `<br>`     |
| दृश्नमीनियमाः                                                               | ****           | 4010              | ११०        |
| द्वादशीनियमाः                                                               | ****           | *                 | 883        |
| विद्धैकादशीव्यवस्थोपसंहारः                                                  | ****           | ****              | १२६        |
| वैशाखमासीयतिथिकुत्यनिर्णयः                                                  | ••••           | ****              | १४०        |
| तत्र मेषसंकान्तौ गङ्गास्नानं पिण्डरहित                                      | <br>श्रादं च ब | <br>संह्याम       | -          |
| तत आरभ्यापरसंक्रान्तिपर्यन्तं सभोज्य                                        |                | તાવ્યમ્           | \$80       |
| सौरवैशाखे प्रातःस्नानम्                                                     |                |                   | 888        |
| अत्तयत्तीयायां स्नानदानश्राद्वादिफला                                        | *****<br>T     |                   | १४३        |
| वैशाखगुक्कसप्तम्यां जाह्नवीपूजा                                             | 2              | 4 • 4 •           | १४३        |
| पिपीतकद्वादशीव्रतम्                                                         | ****           | ****              | १५३        |
| वैशाखपौर्णमासीकृत्यानि                                                      |                | 1010              | ॰ १४३      |
| जीवकताचि ।<br>-                                                             | ^              | ****              | १५३        |
| ज्येष्ठकृष्णाष्ट्रभ्यां त्रिलोचनपूजा                                        | ****           | ****              | १४५        |
| ज्यष्ठकृष्णाष्ट्रस्या । त्रलाचनपूजा<br>ज्यष्टकृष्णचतुर्दश्यां सावित्रीवृतम् | ****           | 8.004             | १४४        |
|                                                                             | ****           | ****              | १४४        |
| ज्येष्ठशुक्रचतुर्थ्याम् उमापूजा                                             | ****           | ****              | १४⊏        |

| Subject                        |                        |                |         | Page |
|--------------------------------|------------------------|----------------|---------|------|
| अरण्यषष्ठी                     | ***                    | ****           |         | १५्८ |
| दशहरा                          | ••••                   | ****           | ****    | १५६  |
| ज्येधशुक्रद्वादश्यां पुरुषोत्त | ामदर्शनं विशो          | कापूजा च       | ****    | १६२  |
| चम्पक्चतुर्दशी                 | ****                   | ***            | ••••    | १६२  |
| मन्वन्तरादिः। तत्र ति          | लदानफलम्               |                | ****    | १६२  |
| महाज्येष्ठयां पुरुषोत्तमदः     | र्त्रनफलम्             | 6 · ·          | ***     | १६३  |
| आषाढकुत्यनिर्णयः               | ••••                   | ****           |         | १६४  |
| अम्बुवाचीकृत्यानि              |                        | ****           | ****    | १६ं४ |
| तत्र तण्डुलजलेन शिरीष          | ामूलपानं सर्पभ         | <b>यनाशनम्</b> |         | १६५  |
| नवोदकश्राद्धम्                 | 0104                   | ****           | ***     | १६४  |
| आषादशुक्रसप्तम्यां विवस        | वान् पूजनीयः           |                | ***     | १६६  |
| मन्बन्तरादिः                   | ••••                   | ****           | * + * * | १६६  |
| हरिशयनम्                       | ••••                   |                | • • • • | १६६  |
| चातुर्मास्यविधिः               | ***                    | 4 4 6 6        | ****    | १६७  |
| श्रावणकृत्यनिर्णयः             | ****                   | ***            | ****    | १७१  |
| श्रावणादिसौरमासद्वये न         | द्यो रजखलाः            |                | ****    | १७१  |
| नदीलचाणम्                      |                        | * * * *        | ***     | १७२  |
| रजोदोषापवादः                   | ****                   | ***            |         | १७२  |
| अशून्यशयना                     | ••••                   | ****           | ***     | १७३  |
| मनसाप चमी                      | ••••                   |                | 6694    | १७४  |
| मन्वन्तरादिः                   | ***                    |                | ****    | १७५  |
| भाद्रकृत्यनिर्णयः              | P 4 4 P                | ****           | ***     | १७६  |
| कृष्णजन्माष्टमी                | ***                    | ****           | ****    | १७६  |
| जन्माष्टमीव्यवस्थाकथने स       | तप्तमीव्यव <u>स्था</u> |                |         | १⊏१  |
| जयन्तीकृत्यानि                 | •                      | ****           |         | १८५  |
| अघोरचतुर्दशी                   | ••••                   | ****           |         | 5CC  |
| मन्बन्तरादिः                   |                        |                | ••••    | 8=8  |
| भाद्रशुक्रचतुर्थ्यां चन्दादः   | रानम                   |                | ****    | •    |
|                                |                        | 1111           | ****    | १६०  |

| Subject                                | 989<br>988 |
|----------------------------------------|------------|
|                                        | 938        |
| नागपश्चमी                              |            |
| शुक्काष्ट्रम्यां दूर्वाष्ट्रमीव्रतम्   | १८१        |
| अस्यामेव लच्मीत्रतारम्भः :             | १६२        |
| शुक्लैकादश्यां विष्णोः पार्श्वपरिवर्तः | १६२        |
| ग्रुक्रद्वादश्यां शक्रोत्थानम्         | १६२        |
| शुक्रचतुद्देश्याम् अनन्तत्रतम्         | १८३        |
| अगस्त्योदयः                            | १८४        |

## KŖTYA-TATTVĀRŅAVA (SANSKRIT TEXT)



# श्रीनाथाचार्यचूडामणिविरचितः

# कुत्यतत्त्वाणवः

श्रीगोविन्दपदाम्भोजद्वन्द्वमद्वन्द्वसाधनम् । वन्दे वृन्दारकधूलीमकरन्दमनोहरम् ॥१ श्रीकराचार्यपुत्रेगा श्रीमच्छ्रीनाथशर्मणा । प्रीतये विदुपां चक्रे कृत्यकालविनिर्णयः ॥२

श्रौते विधी कालकृतो विरोधः प्रायः सदैव प्रथितो बुधानाम्। श्रातस्तदुच्छेदकृते मुनीनां विचार्य वाचो विद्धामि तस्त्वम्॥३

नानाविदेशिविदुपां मतमाकलय्य चोदच्चमं यद्भिलिख्य समर्पयामि । श्रद्धां बुधा विषथगङ्डरिकाप्रवाहे दूरादिहाय कुरुतादरमत्र गाढ्म् ॥४

10

5

#### [ 1-12. All words from श्रीगोविन्दपदाम्भाज-, lost in SP. ]

2. DC, DD वृन्दारकं घूली-; the syllables -कघूली-, lost in DB. [The reading वृन्दारकघूली- is supported not only by better Ms. evidence but also by its parallel in the line 'वन्दे वृन्दावनचरमिन्दिरानन्दकन्दुकम्' of the opening verse of Śrīnātha's Dāna-candrikā. See Shastri and Gui, Calcutta Sanskrit College Catalogue, II, p. 585. For the reading वृन्दारकघूली- see also Mitra, Notices, II, pp. 361—2 (No. 986), wherein an incomplete Ms. of the Kṛtya-tattvārṇava has been noticed.] 5. DC, DD श्रौतविधी. 8. DB, DE वाचोऽभिदधामि. 9. AS -विदेशविद्वां

इह खलु नित्यनैमित्तिकादियावद्वै दिककर्माणि तत्तत्कालिवशेषाङ्गकानि श्रूयन्ते । ते च विशेषा वत्सरायणर्तुमासपत्तिथिनत्तत्रादिरूपतया मिन्नाः, प्रत्येकं नाना-प्रकाराः । कुत्र कर्मणि कीदृशस्याङ्गत्विमिति निर्णयमन्तरेण प्रवृत्ती कदाचित् कर्मणो वैगुण्यमिप स्यादिति तन्निर्णयारम्मो युक्तः । अतएव व्यासः

तिथिनचत्रवारादिकालभागेषु यद्यदा । विहितं वा निषिद्धं वा पालयंस्त्रिदिवं त्रजेत् ॥

इति । अत्र विहितस्य निषिद्धस्य चाचरणानाचरणरूपपालनस्य फलश्रुतेः प्रधानतया तदुपकारकत्वेन तिथिनचत्रादीनामङ्गत्वं प्रतीयते । तदुक्तं गुरुणा

काले हि कर्म चौद्यते न तु कर्मणि कालः

10 इति । ननु कर्मणि कालस्याङ्गस्वमेव नास्ति, अतएवोक्तं

#### कालो न गुणः

इति । मैवम् । निरुपाधेः कालमात्रस्य नाङ्गत्विमिति तस्यार्थः, न तु तदुपाधेरिष नाङ्गत्वम्, कालिवशेषविधिविरोधात् । यद्वा, गुणो गौणः, न गुणः किंतु मुख्यः, इतराङ्गापेत्तयेत्यर्थात् । अन्ये त्वितराङ्गवदधिकारिविशेषणतामनापन्नस्य कालस्य नाङ्गत्वम्, न तु कालोऽङ्गमेव न भवति कालशौचाधिकरणविरोधादित्याहुः ॥

# [1-15. All words in these lines, lost in SP.]

1. DB -कर्मणि. DC, DD, VSP -विशेषकाङ्गानि 2. DC, DD संवत्सरायण-. DB omits -पक्ष-. AS -वक्षत्ररूप-. 5. DB, DC -मेदेषु, AS -भोगेषु
for -भागेषु. [For the reading -भागेषु see Kv, p. 3.] 7. VSP omits
इति. AS omits च. VSP चाचरणरूप-. AS -रूपस्य for -रूपपारुनस्य.
8. DA. -कारत्वेन । DC, DD यदुक्तं for तदुक्तं. 9. VSP चोच्यते.
12. AS, VSP नैवम् for मैवम्, VSP कारुस्याङ्गत्विमिति. नाङ्गत्विमिति, lost in DA.
DC (marginally), DD, VSP insert हि after नाङ्गत्विमिति. DD तत्तदुपाधेरि.
13-14. DE omits all words from यद्वा to इतराङ्गापेक्षयेत्यथात्. 13. AS omits च
गुणः किंतु. 14. DC -पेक्षयेत्यथात्. DD -पेक्षयाभिन्नत्वात्, AS -पेक्ष इत्यथात्. DB, VSP
insert इति after -पेक्षयेत्यथात्. AS च for तु (after अन्ये). DC, DD
-विशेषणतासमापन्नस्य. DE omits कारुस्य. 15. DE -करणकविरोधा-

# तत्र प्रथमं संवत्सरनिरूपणम् ॥

तत्र श्रुतिः

द्वादश मासाः संवत्सरः

(शतपथत्राह्मण १३.१.२.१, १३.२.१४.४, इत्यादि) इति। मासश्चान्द्रसावनसौर-नाचत्रभेदाञ्चतुर्विधः। तदारब्धत्वाद्वत्सरोऽपि चतुर्विध इति। तदुक्तं विष्णु- 5 धर्मोत्तरे (११.७२.१३-१६)

चन्द्रमाः कृष्णपत्तान्ते सूर्ये ग सह युज्यते।
संनिकर्पाद्यारम्य संनिकर्षमथापरम्।।
चन्द्रार्कयोर्वृधैर्मासश्चान्द्र इत्यभिधीयते।
सावने च तथा मासि त्रिंशत्सर्योद्याः स्मृताः।।
आदित्यराशिभोगेन सौरो मासः प्रकीर्तितः।
सर्वर्ज्ञपरिवर्तेश्च नाज्ञ इति चोच्यते।।

अत्र यद्यपि मासशब्दस्य चान्द्रे यौगिकत्वं तथापि सौरादिषु त्रिषु रूडत्वात्

द्वादश मासाः ( शतपथत्राह्मण १३.१.२.१, इत्यादि )

इत्यत्र रूढ एव मासि संवत्सरपदं गुरूयमन्यत्र भाक्तमिति केचित् । तिच्चन्त्यम् । 15 एवं मासशब्दस्य संवत्सरशब्दस्य चानुगतैकरूपाभावेनैकशक्तिविषयत्वासंभवे नानार्थत्वकरूपनागोरवात् । मासशब्दस्य च

[1-17. All words in these lines, lost in SP.]

1. DB,AS, VSP बत्सर- for संवत्सर-. 3. DA बत्सरः. 4. VSP inserts च after मासः. DB transposes -सावन- and -सौर-. 5. DB, VSP omit इति. 11. The syllables सौरो मासः प्रकीर्ति-, lost in DB. 12. DC, DD चोचते. VSP inserts इति after चोच्यते. 13. DA चन्द्रे. DE सौरादित्रिषु. DC, VSP omit त्रिषु. DB इदिस्वात्. 14. DC, DD insert संवत्सरः after मासाः. 15. DB has lost the words (some partially and some entirely) between इट एव and भाक्तमिति DC, DD मास- for मासि. DD-परत्वं for -पदं. DE तचिन्त्यमेव for 'तच्चिन्त्यम्। एवं'. 16. A few words and syllables between संवत्सर- and -संभवे, lost in DB. DA (after correction from -संभवे) -संभवात्, DB -संभवेन for -संभवे. 17. DB, DC, DD, AS, VSP बानार्थकत्पना-. DA (after correction from -गौरवात्) -गौरवं स्थात् for -गौरवात्.

### इन्द्रामी यत्र हूयेते मासादिः स प्रकीर्तितः। अम्रीषोमौ स्मृतौ मध्ये समाप्तौ पितृसोमकौ॥

इति क्छतप्रयोगोपाधिसहकृताद्योगादेव पङ्कजादिवत्प्रयोगोपपत्तौ रूदिकल्पनाया अन्याय्यत्वात्। सौरादिषु प्रयोगस्तु यौगिकसादृश्यसंबन्धपुरस्कारेण गौण्या जन्नगाया वोपपादनीयः। तदुक्तं भट्टपादैः

> लब्धात्मका सती रूढिर्भवेद्योगापहारिणी। कल्पनीया तु लभते नात्मानं योगबाधतः॥

इति । न चैवं रथकारादावपि क्लप्तयोगवाधान्न रूढिस्वीकारः स्यानुल्य-न्यायादिति वाच्यम्।

10 माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते
(याज्ञवल्क्यस्मृति १.६५) इत्यनन्यथासिद्धशक्तिमाहकप्रमाणवलात्तत्र रूढेरावश्यकत्वान् । न चात्रापि

आदित्यराशिभोगेन (विष्णुधर्मोत्तर १.७२.१४)

इत्यादिशक्तिम्राहकमानसत्त्वात्तुल्यमिति वाच्यम् । आदित्यराशिभोगाविच्छन्नत्वादेः 15 सौरादिमासस्वरूपवोधनेनान्यथासिद्धयोक्तप्रमाणानां मासपदशक्तिम्राहकत्वानुपपत्तेः । तथा, एकेकः कल्पो ब्रह्मणो दिनं त्रिंशता कल्पेमास इति प्रस्तावे मत्स्यपुराग्धं (२९०,६,१२)

> कौर्मः पञ्चदशो ब्रह्मन् पौर्णमासी प्रजापतेः। पितृकल्पस्तथान्ते तु या कुहूर्ब्यह्मणो मता।।

[1-19. All words in these lines, lost in SP.]

3. DB प्रयोगापत्ती. 4. VSP inserts इति after अन्याय्यत्वात् . DE omits -संबन्ध-. 5. DA inserts च after भट्टपादेः . 6. DB, DC, DD योगोपहारिणी. [For the reading योगापहारिणी see Kv, p. 25, Vk, p. 89, St I, p. 759, and so on. ] 8. AS रथकारादिष. DB -परित्यागाच for -बाधाच. DC, DD रूढिः स्वीकारः . 8-9. DE -स्वीकारस्य न्यायादिति for the words from -स्वीकारः to इति 11. DE -प्रहेण प्रमाण- for -प्राहकप्रमाण-. VSP omits -प्रमाण-. 12. DB, AS insert तथा after चात्रापि. 14. DB -प्रमाण- for -मान- . AS क्षादित्यभोगविच्छकारवादेः . DB -भोगाविच्छकारेः . 15. DB -बोधनान्यथा- . DB, DC, DD, DE -सिद्धोक्त-. 16. DE ब्रह्मपुराणम्, VSP भविष्यपुराणम् for मतस्यपुराणम् . 19. DB च for तु.

इति दर्शान्तस्येव मासत्वं प्रतिपादयित । यदिष यित्किचित्तिथ्यादित्रिंशत्तिथ्या-त्मकेऽपि योगसंभवान्मासपदं यौगिकम् , अतएव मृततिथेम् तितिथि यावचान्द्र इति, अत्रैव मरीचिः

#### मुख्यं श्राद्धं मासि मासि

इति, तथा द्वन्दोगपरिशिष्टम्

5

एकाहेन तु पण्मासा यदा स्युरिप वा त्रिभिः। न्यनाः संवत्सरश्चेव स्यातां पाण्मासिके तदा।।

(कात्यायनस्मृति २४.६) इति, तथा याज्ञवल्कयोऽपि

मृताइनि तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्

( याज्ञवल्क्यस्मृति १. २५६ ) इति विमृष्टं तदपि न सुन्दरम्।

10

### इन्द्राभी यत्र ह्येते

इत्यादिश्रयोगोपाधिबोधकश्रमायोन मासशब्दस्य प्रयोगानुसारियोगत्वावधारणादुक्त-वचनेषु मासशब्दे चन्द्रसंबिन्धस्वरूपे तिथिसमुदाये लक्तर्योव। अतएव पङ्कजपदं पद्म एव नियतप्रयोगविषयतया तद्दनुभवजनितसंस्कारजस्मृत्युपनीतं पद्ममेव व्यक्तिवाचक-ड-प्रत्ययबलात् पङ्कजनिकर् तयानुभावयति। बाधकं विना व्यक्तिवचनानां संनिहित- 15 विशेषपरत्वनियमात्। प्रकरणादिसंनिहितर्गभिधायकाग्नेयीपदवत्। कुमुदे तु

#### [1-16. All words from in these lines, lost in SP.]

1. VSP omits एव (after दर्शान्तस्य). DC, DD insert इति after तित्रादयित. DA -ित्तथ्यार्च्य- for -ित्तथ्यादिन . DE, VSP omit -ित्तथ्यादित्रं का haplologically. 2. DB -पदस्य योगिकत्वम् for -पदं यौगिकम् . VSP omits अतएव. DD omits मृतितथेः . 4. DC, DD मुख्यश्राद्धं 5. VSP omits तथा. DB inserts च after तथा. 7. DE, AS, VSP तथा for तदा. 8. DC, DD omit इति. 10. DA deletes मुन्दरम् . 12. VSP प्रयोगानुसंवियोग- . 13. DE मासशब्देन चन्द्र- . DB -बृद्धि- . ofor -संबन्धि-. AS -हपे- for -स्वह्पे-. DB, DC, DD, VSP अर्थे समुदाये, DE तिथी समुदाये, AS समुदाये for तिथिसमुदाये. 14. AS omits -प्रयोग- . DA -संस्कारजन्यस्मृत्युपनीतं. VSP -स्मृत्युपनीतपद्म- . 14-15. DB -वाचकप्रत्यय-, AS -वाचकताप्रत्यय-. 15. DB -कर्नु कत्या- . 15-16 DB त्वावशेष- for संनिद्दितविशेष-.

योगार्थपुरस्कारेण न प्रयोगोऽसाधुत्वात् । तात्पर्यवशात् कचित् कुमुदे प्रयोगो लक्षणादिनेत्युक्तम्,

मुख्यं श्राद्धं मासि मासि

इत्यादौ मासपदस्य दर्शान्तपरतया वच्चमाणत्वाच्च। अतः सिद्धम्— 5 चान्द्रेष्वेव द्वादशसु मासेषु संवत्सरशब्दो मुख्योऽन्यत्र भाक्त इति। यत्तु यस्मिन्नब्दे द्वादशैकश्च यव्यः (कात्यायनस्मृति १६.८)

इत्यधिमासपाते त्रयोदशभिर्मासैश्छन्दोगपरिशिष्टकृता वत्सरपदं प्रयुक्तं तद्भाक्तम्।

द्वादश मासाः संवत्सरः (शतपथन्नाह्मण् १३.१.२.१, इत्यादि)

इति निष्प्रतिपत्तशक्तिप्राहकमानेन शक्तौ क्लूप्तायां तयेवोपपत्तौ नानार्थत्वकल्पनाया 10 अन्याय्यत्वात् । अत्र कश्चित्

द्वादशैकश्च यव्यः (कात्यायनसमृति १६. ८)

इत्यत्रापि संवत्सरपदं मुख्यमेव त्रयोदशापि मासा द्वादशैवैकसंज्ञत्वादेक एवाभ्यस्तो न पृथगसावित्यविरोधो

द्वादश मासाः संवत्सरः ( शतपथन्नाद्वाण १३.१.२.१, इत्यादि )

[1-14. All words in these lines, lost in SP.]

3. DC, DD -मुख्यश्राद्धं. 4. AS -शब्दस्य for -पदस्य. DD, AS दर्शान्त परतायाः . DC, DD अतएव for अतः . 5. DA, DE द्वादशमासेषु. VSP omits मासेषु. VSP संवत्सरो for संवत्सरशब्दो. 7. DC, DD -परिशिष्टकृतवत्सर- . AS संवत्सरपदं. DA प्रोक्तं (corrected illegibly on the margin) for प्रयुक्तं . 9. DB omits -शक्ति- . DC, DD, AS नानार्थकत्व-, DP, DE, VSP नानार्थ- for नानार्थत्व- . DE -कल्पनया. 10. DE inserts च before अन्याय्यत्वात् . DC, DD अन्याय्यकत्वात् . DC, DD, DE, AS, VSP insert इति after अन्याय्यत्वात् . 12. DB, DC, DD, DE, AS वत्सर- for संवत्सर- . DB, DC, DD, DE, AS omit मासाः AS -संज्ञकत्वा- . DB एवात्यन्तो, VSP एव आयन्तो (१) for एवाभ्यस्तो . 13. DC (before correction), DD पृथगवसर इत्यविरोधात् , but DC (after correction) पृथगुपाधिबोधो . DA, DB, VSP -विरोधात् for -विरोधो . [ Kv, p. 110 reads -विरोधो ].

इस्रत्रेति (कालिविवेक, १०११०)। तन्मन्दम्। निह माघत्वादिरूपेण द्वादशिभः संवत्सरो येन मकरार्कारच्धशुक्कप्रतिपदादित्रिंशत्तिथ्यात्मकत्वेनैक्याद्द्वादशत्वं किंतु शुक्कप्रतिपदादिदर्शान्तरूपद्वादशिक्षेत्रे तथाभूतानां च त्रयोदशानामपि कुतो द्वादशत्विमिति।

वत्सरश्च संवत्सरपरिवत्सरेदावत्सरानुवत्सरोद्वत्सरभेदात् पश्चविधः।

5

#### [1-5. All words in these lines, lost in SP.]

1. DA inserts मासे: after हादशिमः। 2. DC, DD मकरारव्य-. DE -त्रिंशत्तिध्यात्मकं नैक्यादुद्वादशत्वं, VSP - त्रिंशत्तिध्यारब्धत्वेनैक्यादुद्वादशत्वं- . DC, DD -दुद्वादशकत्वं. 3. DB -रूपवत्त्वादुद्वादशिभ-, VSP -रूपत्वादुद्वादशिभ . AS omits अपि. 5. DB संवत्सरक्व for वत्सरक्व. AS -परिवत्सरेदवत्सरानु- . DB -वत्सरोदावत्सरfor -बत्सरोद्दत्सर-. DE omits -उद्वत्सर-. [The names of the five kinds of the year are not always the same everywhere. For instance, in his Cc III. ii, p. 18 Hemadri gives the names of the year as संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर and उद्घत्सर on the authority of three lines quoted from the 'Brahmavaivarta-purāna', and on p. 831 quotes from the Visnudharmottora a few verses which give the names as संबद्धार, परिवत्सर, इदावत्सर अनुवत्सर and इद्दत्सर ; in his Kn, pp. 55-56 Madhavacarya gives the same names as those mentioned in the second group above, on the authority of various works including the Visnudharmottara; according to Vallalasena, who also quotes the Visnudharmottara in his Ds, p. 657, the third name is इदावत्सर and the fifth, उद्धतसर ; in his St I, p. 764 Raghunandana gives the five names, of which the fifth is उदावत्सर, on the strength of various authorities including the Visnudharmottara; in Vayu-p. 31. 27-28 the names are given as संवतसर, परिवत्सर, इद्धत्सर (also called इदावत्सर !-cf. Vayu-p. 31. 30), अनुवत्सर and वसार ; in Brahmanda-p. I. 13, 114-120 the names are given as संवत्सर, परिवत्सर, इड्वत्सर (also called इडावत्सर !-cf. Brahmanda-p. I. 13. 118), अनुवत्सर and बसार; in Devi-p. 46. 37ff. the names are given as संवस्तर, परिवत्तर, सांवत्तर, अनुवत्तर and वत्तर; in Vișņu-p. II. 8. 67 the names are given as संवत्सर, परिवत्सर, इद्रत्सर, अनुवत्सर and वत्सर; and so on.]

तदुक्तं

निखिलनृपचक्रतिलकश्रीमदृहालसेनदेवेन ।
पूर्गो शशिनवदशमितशकवर्षे दानसागरो रचितः ॥
रविभगणाः शरशिष्टा ये भूता दानसागरस्यास्य ।
क्रमशोऽत्र संपरीदान्दाद्या वत्सराः पश्च ॥

( दानसागर, पृ. ६५७ ) इति ॥

## अथायननिरूपणम् ॥

तत्रायनं सौरैर्माघादिभिः पड्भिरेकं श्रावणादिभिः पड्भिरपरमिति द्वयमेव। तदुक्तं विष्णुपुराणे (२. ८. ६४)

10

5

मासः पच्चद्वयेनोक्तो द्वौ मासावर्कजावृतुः । श्रृतुत्रयं चाप्ययनं द्वोऽयने वर्षसंज्ञिते ॥

इति। तथा

कर्कटावस्थिते भानौ दिचाणायनमुच्यते। उत्तरायणमध्युक्तं मकरस्थे दिवाकरे॥

15 (विष्यापुराण २. ८. ६३) इति । अयनपदं च गत्यर्थायधातोर्ल्युडन्तात् सिद्धमिति यौगिकमेव । दिचाणासंबन्धादिचाणामयनं गमनं रवेः, एवमुत्तरमयनिमिति योगाइिचाणा-यनोत्तरायणपदयोयौगिकत्वमुचितमिति तेनैवोपपत्तौ न रूढिः, गौरवादिति ॥

[1-17. All words in these lines, lost in SP.]

1. VSP तद्वयक्ती (१) for तदुक्तम्. 2. DB, AS -तृपतिचकः-. DB -श्रीवल्लाल-. [The verse निश्चिलतृपचकः- etc. occurs in Ds, p. 722 also. The Ds reads -भूप- for -तृप-]. 3. DB शशिनादश-. DB -शाकवषं, VSP -शाकेऽब्दे for -शकवषं. 8. DB अत्रायनं. VSP inserts मासः after सौरः. DE haplologically omits एकं श्रावणादिभिः षड्भिः. VSP omits इति द्वयम्. 15. DB, DC, AS -धातोर्युडन्ता-. 16. DE दक्षिणममनं for दक्षिणमयनं गमनं. DD inserts एव after रवः. DC, DD, DE, AS उत्तरायणम् for उत्तरमयनम्. 17. DB -पद-यौगिकत्व-, DE -पदं यौगिकत्व-. DB, DE, AS, VSP omit उचितम्. DB omits इति ( after उचितम् ).

# अथर्तु निरूपणम् ॥

यन्किंचित्तिथ्यारव्धत्रिंशत्तिथ्यात्मकचान्द्रमासद्वयमात्रे ऋतुशब्दशक्तिः,

मुख्यं श्राद्धं मासि मासि अपर्याप्तावृतुं प्रति

इति मरीचिवचनात्,

### नवश्राद्धं दशाहानि नवमिश्रं तु पडृतून्

5

इत्याश्वलायनवचनाम ; अनयोहिं मृततिथेर्मृतिविं यावचान्द्रो मासस्तद्युग्मे मृतु-शब्दः श्रूयते, मृतिविथेश्चानियतत्वाद्यत्किचित्तिथ्यारब्धचान्द्रद्वय एव भृतुशब्ददर्शना-त्तत्रैव शक्तिर्निणीयते, बाधकाभावादिति केचित् । तम्बन्त्यम्।

### द्रौ मासावर्कजावृतुः

इति विष्णुपुराणे (२.८.६४) शृङ्गप्राहिकया सौरमासद्वयस्य ऋतुपदवाच्यत्वबोधनात्तद्- 10 बाधेन प्रयोगमात्राच्छक्तिकल्पनाया अन्याय्यत्वात्तस्य गौण्या लक्तणया वोपपाद्यत्वात्। अन्यस्तु

#### मुख्यं श्राद्धं मासि मासि

[1-13. All words in these lines, lost in SP.]

2. DE haplologically omits -रन्धत्रिशक्तिथ्या-. DB -द्वयमात्र एव ऋतु-, AS -द्वय एव ऋतु-. 4. DD omits मरीचि-. 6. DC omits च. DB च for हि. AS omits हि. DD, DE insert यः after यावत्, but VSP inserts यः after चान्द्रो. 6-7. DB ऋतुशब्दशक्तिः श्र्यते, VSP ऋतुशब्दश्च श्रूयते 7. DB -ित्तथ्यारम्भकचान्द्र-. AS -चान्द्र-मासद्वय एव. 8. AS शब्दशक्ति- for शक्ति-. AS omits केचित्. 10. DP, DC, DD, AS -प्राहिकतया. AS न्मासस्य for -मासद्वयस्य. DB -बाच्यत्व-नियमात्, DC, DD -वाच्यत्वावधारणात्, AS -वाच्यत्वात् for -वाच्यत्ववधिनात्. 11. AS अस्य for तस्य. DC, DD लक्षणायाः . DA वोपपाद्यमानत्वात्, DB अध्युपपाद्यनात्, DC, DD, DE वाप्युपपाद्यत्वात्, AS वा ब्युत्त- (ब्युत् १) पाद्यत्वात्, VSP वाप्युपपाद्यमानत्वात् for वोपपाद्यत्वात्.

इत्यत्र

आब्दिके पितृकृत्ये च मासश्चान्द्रमसः स्मृतः

इति वचनाव्ह्युक्रप्रतिपदादिदर्शान्ते मास एव मासिकादीनां विधानात्तादशमासद्वय एव ऋतुशब्दशक्तिरित्याह । तन्मन्दम् । आब्दिकपितृक्कत्यपदस्य सांवत्सरिकपरत्वेन मासिकपरत्वानुपपत्तेः । अतएव लघुहारीतेन

अतः सांवत्सरं श्राद्धं कर्तव्यं मासचिह्नितम् इति सांवत्सरिकस्यैव चान्द्रमासाङ्गकत्वमुक्तम् । मासिकेषु तर्हि कस्माद्वचनात् कीदङ्मासोऽङ्गमस्त्विति चेत्, मासिकानां मृततिथिषु विहितत्वात्

चक्रवत्परिवतेत सूर्यः कालवशाद्यतः

10 इति हेतोरसंभवेऽपि मुख्यत्वाचान्द्रो दर्शान्त एवाङ्गमित्यवेहि । विधी तु मासि मासि

इत्यादिमासपदं मृततिथेर्मृतिध्यन्तपरमेव, अन्यथा एकाहेन तु षण्मासाः (कात्यायनस्मृति २४.६)

[1-13. All words in these lines, lost in SP.]

1. DE इति, VSP इत्यादि for इत्यत्र. 3. DC, DD insert च after चचनात्. DA - स्वाः (द्वाः-?) न्ते मास एव, DB, DC, DD, DE - द्वाःन्तमास एव, AS, VSP - द्वाःन्त एव. 4. DB आब्दिके पितृकृत्य इति पदस्य, DC, DD आब्दिकपि पितृकृत्यपदस्य. 4.5. DD - परत्वावपपत्तेः (haplologically omitting - त्वेन मासिकपर-) for - परत्वेन मासिकपरत्वा सुपपत्तेः. 5. VSP अत्र for अतएव. 6. DB संवत्सरं. VSP मासि चिह्नतम्. 7. DB - मासाङ्गिकत्व-, AS - मासाङ्गत्व-. 8. VSP कीदृङ्मासित्विति DE omits अस्तु. DC, DD प्रतिमृतितिथिष्. DF, VSP - तिथिविद्वित . 10. For the words from इति हेतोः to इत्यवेद्दि DB reads: इति हेतोरिविषयानमृतिवध्यविकतदन्तगौणमाससंभवेऽिप मुख्यत्वा- संभवात् हेतोरिविषयत्वात् संभवात् marginally corrected to हेतोरिविषयत्वात् संभवात् मासा एवाङ्गिमत्यवेद्दि । 11-12. DC, DD omit all words from विधी to - तिथ्यन्तपरमेव. 12. DE - तिथ्यन्तरपरमेव, AS - तिथ्यन्तरमेव, VSP - तिथिपर्यन्तपरमेव for - तिथ्यन्तपरमेव. 13. DA, DE add यदा स्युः after वण्मासाः.

### कृत्यतत्त्वागावः

इत्यत्र वचने नियमेन चतुर्रश्यां द्वादश्यां वा पाण्मासिकप्रसङ्गादिति। अत्रोच्यते— मुरूयं श्राद्धं मासि मासि

इत्यत्र पूर्वोक्तयुक्तया मासपदं दर्शान्तपरमेव । तद्द्वय एव ऋतुशब्दशक्तिः । यिक-चिक्तिथ्यारब्धे मासशब्दस्यासाधुत्वात् । कुमुदे पङ्कजपदवत् । एवं

मृताहे प्रतिमासं कुर्यात् (विष्णुस्मृति २१.११)

5

इति विष्णुवचने, तथा

मृताहिन तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्

(याज्ञवल्क्यस्मृति १. २५६) इत्यादियाज्ञवल्क्यादिवचनेष्विप मरणाशौचावधेर्यः शुक्र-प्रतिपदादिदर्शान्तो मासस्तत्र मृततिथौ श्राद्धं प्रतिमासं कर्तव्यमित्येवार्थः। तत्रैव मासशब्दस्य यौगिकत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्। न चैवम्

10

एकाहेन तु पण्मासाः (कात्यायनस्पृति २४६)

इत्यत्रापि दर्शान्तपरत्वे चतुर्दश्यां द्वादश्यां वा नियमतः पाण्मासिकप्रसङ्ग इति वाच्यम् । सपिण्डीकरणस्य मृताह्विहितत्विनश्चयेन तत्परतः पागमासिककरणे सपिगडीकरणान्ता तु क्षेया प्रेतिक्रया बुधैः

इत्यादिप्रमाणबाधेन

15

[1-15. All words in these lines, lost in SP.]

1. DE omits अत्र (after इति). DC षाण्मासिकतरणप्रसङ्गादिति (the word -करण- being written in the margin in different ink). DE inserts आह after -प्रसङ्गादिति. 2. DA मुख्यश्राद्धं. 3. DC, DD, DF, AS, VSP दर्शान्तमासपर- DB, DC, DD, DE, VSP insert इति after -परमेव . DA ऋतुपद- for ऋतुशब्द- . 4. DC, DD -तिथ्यारच्यमासशब्द- . VSP मासपदस्या- . AS inserts इति after -साधुत्वात . DE, AS, VSP पञ्चलवत् . 5. DA प्रतिमासि . 6. DC, DD, DE omit तथा. 8. DC, DD परणावचे-, DE, VSP मरणाशौचादवधे-, AS मरणादवधे- . 9. DA -प्रतिपदादिदंशांन्तो . DC, DD कर्तव्यमित्यर्थः, VSP कर्तव्यमिति निश्चित एवार्थः 10. DA यौगिकत्वव्यव-स्थापित-. 11. After षण्मासाः VSP adds यदा स्थुरिप वा त्रिभिः 12. VSP इत्यादिवचनेऽपि दर्शा- . AS, VSP नियतः धा- . 13. DB -विहितनिश्चयेन . AS तत्परधाण्मासिक- . AS inserts अपि after -करणे. 15. AS इत्यत्रापि प्रमाणवाधे.

### पूर्णे संवत्सरे सपिगडीकरणम्

इत्यादिप्रयुक्तस्य सिपगडीकरणसमाप्यसंवत्सरस्यैवैकाहन्यूनत्वप्रतीतेः। तत्रागत्या कल्द्रभतात्पर्यानुरोधेन लक्तणया मृतित्ध्यन्तित्रंशक्तिथ्यात्मकमासो लक्ष्यते, तत्तरच पाण्मासिक इत्यत्र सक्चदुच्चारितवागमासिकपदस्य सिपण्डीकरणान्तसंवत्सरार्धपरत्वात् प्रथमेऽपि तथात्वमेवेति। किं च, स्वायत्ते शब्दप्रयोगे तत्तत्कालीनकृष्णचतुर्दृशीमन-भिधाय यत

एकाहेन तु (कात्यायनस्मृति २४.६)

इत्यादि, बह्वत्तरसंदिग्धार्थपदप्रयोगस्यान्याय्यत्वमेवं स्यादिति । एवं मृताहे प्रतिमासं कुर्यात् (विष्णुस्मृति २१.११)

10 इत्यादौ तु वाधकाभावान्मुख्यमासपरत्वमेवेति। अतएव श्रृतुविशेषवाचकानामिष वसन्तादिपदानां चैत्रादिपदवाच्यदर्शान्तमासद्वयपरत्वं वच्यमाणमुपपन्नमिति।

द्वी मासावर्कजावृतुः ( विष्याुपुराण २.८.६४) इति त्वयनारम्भकर्त्वभिप्रायं भाक्तमेव, न च वैपरीत्यम्।

द्वी मासावर्कजावृतुः ( विष्णुपुराण २.८.६५ )

[1-14. All words in these lines, lost in SP.]

1-2. DF, AS omit all words from पूर्ण to -प्रतीतेः . 2. DB सिषण्डीकरणं सामान्यसंवत्सर एकाइ-, DC, DD सिषण्डीकरणं समाप्य- (DD -स- for -प्य-) त्वात् संवत्सर- हयेवैकाइ-, VSP सिषण्डीकरणं समाप्य-संवत्सर एयेवैकाइ- . 2-3. DC, DD तन्नागत्याक्छप्तत्वात् तात्पर्यानु-, VSP तत्रागत्या तत्कछप्ततात्पर्यानु- . 3. DC, DD -तिथ्यन्ते त्रिंशत्तिथ्या- . 3-8. DE, AS omit all words from तत्कक्च to स्यादिति, but AS reads instead: किंच, वाण्मासिकश्चर-स्येकाइन्यूनवण्मासिविहितत्वेन गौणत्वं सर्ववादिसिद्धम्, तत्कक्च वष्ठद्वादशमासिकाभ्यां नियतकमानुरोधेन मृतितथ्यवधिकमृतितथ्यन्तपरत्वस्यवैनीचित्यमिति. 4. DB सिषण्डनान्तसंवत्सरपरत्वात् , DC DD सिषण्डनान्तसंवत्सरार्धपरत्वात् . 5. VSP omits एव. DB omits इति. DC inserts तु after स्वायत्ते. DD आयत्तशब्दप्रयोगतत्कालीन- . 7. DC, DD omit तु . 8. DC, DD -संदिग्धपद- . DB -प्रयोगस्यासमर्थत्वमेव स्यादिति, DC, DD -प्रयोगस्याप्यन्याय्यत्वमेव स्यादिति. 9. VSP दद्यात् for कुर्यात् . 10. AS omits -मास- . 13. DA -रम्भकत्विभधायकप्रायं.

इत्यस्याः स्मृतेः

तपस्तपस्यौ शैशिरावृतुः, मधुर्माधवश्च वासन्तिकावृतुः, शुकः शुचिश्च स्रैष्मावृतुः। अथैतदुदगयनं देवानां दिनम्। नभा नभस्यश्च वार्षिकावृतुः, इषश्चोर्जश्च शारदावृतुः, सहाः सहस्यश्च हैमन्तिकावृतुः। अथैतद्दिणायनं देवानां रात्रिः।

5

इति प्रत्यत्तश्रुतिमूलत्वमेव, मूलभूतश्रुत्यन्तरकल्पनायां गौरवात् । ततश्चायना-रभ्मकौ द्वौ द्वौ मासावेव माघफाल्गुनौ चैत्रवैशाखौ ज्यैष्ठाषाढावृतुशब्दवाच्यौ स्याताम्, तदा च ऋतुशब्दसामान्यस्य नैतच्छक्तिप्राहकम्। माघादियुग्मेष्वनु-गतैकरूपस्याभावेन नानार्थत्वात् । अतो लाघवाच्चान्द्रमासद्वय एव शक्तिः।

द्वौ मासौ ( विष्णुपुराण २. ८. ६५)

10

इति गौणायनारभ्मकर्तुस्वरूपपरिचायकमात्रमिति । अतएव

द्धेऽयने वर्षसंज्ञिते (विष्णुपुराण २.८.६४)

इति

मासः पत्तद्वयेनोक्तः (विष्यापुराण २.८.६४)

इति च तत्रैव गौणयोः सौरवर्षमासयोः स्वरूपपरिचायकमात्रं न तु शक्तिप्राहकम्। 15 । गुक्तयुक्त्या वर्षमासशब्दयोश्चान्द्र एव मुख्यत्वावधारणात्। नतु

[1-16. All words in these lines, lost in SP.]

1. DE omits अस्याः. DD omits स्मृतेः. 2. DB शिशिरामृतुः. DC, DD मध् for धुः . DC, DD insert च after ग्रुकः . DA ग्रुचि for ग्रुचिश्च. VSP omits च fter ग्रुचिः . 4. DB, DC, DD सहा for सहाः . DA inserts च after हाः . 6. DC, DD -श्रुतिमूलत्वे संभवित श्रुत्यन्तर- . DA inserts इति वाच्यम् parginally after गौरवात् . 7. DB places एव before द्वौ द्वौ . DA -वाचकी or -वाच्यौ . 8. AS omits च . DB, DC, DD, DE, AS omit -शब्द-. DE पाहकत्वम . 8-9. DA -युग्मेऽनुगतस्यैक- . 9. DB, DE -रूपाभावेन . 11. DB सौरायणाः अक्त-, DC, DD गौणमेवायनारम्भक-, AS गौणायनान्तरारम्भक- . AS -परिचायक-मित. 15. DE omits तत्रैव . 16. VSP मुख्यत्ववोधनात् for मुख्यत्वावधारणात् .

त्रिशन्मुहूतं कथितमहोरात्रं तु यन्मया। तानि पञ्चदश ब्रह्मन् पत्त इत्यभिधीयते॥ मासः पत्तद्वयेनोको द्वौ मासावर्कजावृतुः।

इति विष्णुपुराणे (२. ८. ६४-६४) पत्तद्वयेन मास इत्यिभधानात् सावनमासे मासशब्दस्य रूढिः प्रतीयते, ततश्च रूढेयोगस्य दुर्बलत्वात् कथं चान्द्र एव मुख्य इत्युच्यते ? न च वाच्यम्—माश्चन्द्रस्तस्यायं वृद्धिह्नासहेतुिकयाप्रचयस्तद्विच्छन्नो वा कालः प्रतिपदाद्यमावास्यान्तित्रंशत्संख्यितिथिसमुदाय एव क्छप्तयोगान्मासपद-वाच्यः, सावने तु रूढिः कल्प्या, क्लृप्तयोगो हि कल्प्यां रूढिं व्याहिन्त, क्लृप्तावयवशक्तयेवोपपत्तौ समुदायशक्तिकल्पनायां गौरवादिति ।

मासः पत्तद्वयेनोकः ( विष्णुपुराण् २.८. ६४ )

10 इति सावनमासस्वरूपमात्रबोधकं न तु शक्तिप्राहकमिति। यतो यत्र योगः क्छप्तस्तत्र इति सावनमासस्वरूपमात्रबोधकं न तु शक्तिप्राहकमिति। यतो यत्र योगः क्छप्तस्तत्र क्छप्तावयवशक्तयेव प्रयोगोपपत्तौ न समुदाये शक्तिः कल्प्यते, यथा पङ्कजादौ। यत्र तु न योगस्तत्र रूढिरावश्यकी, यथा रथकारपदस्य संकरजातिविशेषे। तद्वदिहापि। सावने क्छप्रयोगासंभवादनन्यथासिद्धशक्तिप्राहकमानवलाच मासशब्दस्य रूढिरेवेति। न च गौण्या लक्तणया व्यावृत्त्यान्यथासिद्धिरिति वाच्यम्, रथकारादाविप तथात्वा-पत्तेरिति। मैवम्। दैविकयुगादिप्रस्तावे

[ 1-16. All words in these lines, lost in SP. ]

3. DA -द्रयेनोक्ती. 4. DA, DD, AS, VSP इत्यादि विष्णु - . DA -द्रये for -द्रयेन. DC, DD सावने मासे. 5. DC, DD insert च after -शब्दस्य. 6. DA omits च. DB, AS omit माश्चन्द्रस्तस्यायं. DA transposes -वृद्धि and -हास - . AS omits -हेतु - . DB transposes -हेतु - and -िक्या - . 7. DB -ित्र शिचिश - . VSP कल्प्तप्रयोगा - . 8. DA omits तु. 9. DC कल्प्तावयवनानाशक्तये - ( the word नाना being inserted in the margin in different ink ). 11. DE, AS omit -मात्र - . VSP repeats यत्र . 12. DB, AS समुदायशक्तिः . 13. DB प्रयोग - for योग - . DE inserts एव after रूढिः . 5. AS, VSP तिद्दापि . 14. DB -संभवादन्यथा - . DE -प्रमाण - for -मान - . DB -वचनाच्च for -बलाच्च . DB inserts शक्तिः after -शब्दस्य . 15. DA ब्यावृत्ता -, DE कृत्या -, VSP वावृत्ता - DD drops all words from -वृत्या - यावृत्ता - . DD त्रसङ्गे for -प्रस्ताव .

## त्रिंशन्मुहूर्तम्

इत्यादेर्विष्णुपुराणे- (२.८.६४) ऽभिधानम् । दैविकश्च वत्सरः सौरवत्सरारब्ध-दिनात्मकत्वेन न सावनः ।

> देवे रात्र्यहनी वर्षः प्रविभागस्तयोः पुनः। अहस्तत्रोदगयनं रात्रिः स्याइचिग्गायनम्।।

5

इति मनुवचनात् (१,६७), अत्रैव

द्री मासावर्कजावृतुः।

ऋतुत्रयं चाप्ययनं द्वेऽयने वर्षसंज्ञिते ॥

( विष्णुपुराण २.८.६५ ) इत्यभिधानाच । ततश्च

तानि पश्चदश (विष्णुपुराण २.८.६४)

10

इति प्रायिकपञ्चदशात्मकत्वेन सौरपचपरम्।

मासः पत्तद्वयेनोक्तः ( विष्णुपुराण (२.८.६४)

इत्यप्ययनारम्मकगौणसौरमासपरिचायकमात्रम्। अतएव

द्वी मासावर्कजावृतुः ( विष्णुपुराण २.८.६४ )

इत्यपि गौर्णातृस्वरूपपरिचायकमात्रं न तु शक्तिप्राहकमिति ॥

15

[1-15. All words in these lines, lost in SP.]

2. AS इत्यादि for इत्यादेः. DE विधानम् for अभिधानम् . DE संवत्सर इति for वत्सरः 4. DC वर्षे, VSP पक्षः for वर्षः . [The different editions of the Manu-smṛti read वर्षे for वर्षः . See, for instance, (1) Manu-smṛti with the 'Manu-bhāṣya' of Medhātithi (ed. Ganganath Jha, Bibl. Ind., Calcutta, 1932); (2) Manu-smṛti with Kullūka-bhaṭṭa's com. (ed. Vāsudeva Śarman, Nirṇaya Sāgara Press, Bombay, 1933); (3) Vaṅga. ed. with Kullūka's com.; and so on. The verse देवे राज्यहनी etc.', as occurring in Bhaviṣya-p. I. 2. 91b-92a, also reads वर्षे . J 6. DE omits मनु . DB omits एव. 11. DE omits -पञ्चदशात्मक- AS omits -पक्ष- . 13. DB omits अपि . 15. DE इत्यस्य गौणत्वात्तत्वरूप-

पत्तपदं तु मासार्धे मुख्यम् । अतएव पत्तमूलत्वात्प्रतिपदः पत्तित्वमुपपद्यते । तदेवं मुख्यचान्द्रस्यार्धे शुक्तप्रतिपदादिपौर्णमास्यन्ते कृष्णप्रतिपदादिर्शान्ते च पत्तपदं मुख्यम् , सौरसावननात्त्रताणां गौणमासानामधेषु गौणम् । यथा

पत्तादयोऽभियष्टव्याः (गोभिलगृह्यसूत्र १.५.५)

5 इत्यादि गोभिलः। तथा

पत्तं वृद्धस्तु पूर्वेण दशाहं पश्चिमेन तु, जीवस्तु पत्तमपि वृद्धशिशुर्विवर्ज्यः

इत्यादी सावने, तथा,

गतेऽब्दद्वितये सार्धे पश्चपन्ने दिनद्वये। दिवसस्याष्टमे भागे पतत्येकोऽधिमासकः॥

इति शाण्डिल्यवचने सौरे पत्तपदं दृश्यते । अत्र च

सौरसंवत्सरस्यान्ते मानेन शशिजेन तु। एकादशातिरिच्यन्ते दिनानि भृगुनन्दन॥

[1-13. All words in these lines, lost in SP.]

1. Before पक्षपदं DA inserts अथ पक्षनिरूपणम् . VSP पक्षद्वयं for पक्षपदं . DC, DD पक्षादि- for पक्षति- . DB, DE insert अपि after पक्षतित्वम् . DB उत्पद्यते for उपपद्यते . 2. DA मुख्यचन्द्र-, DB, DC, DD, DE, VSP मुख्यस्य चान्द्र- . DC, DD insert मासस्य after -चान्द्रस्य . DA omits च . 3. VSP गौणानामधं- . DB अधं तु for अधंषु . 6. DD पूर्णेन for पूर्वेण . 7. DC, DD insert तथा before जीवस्तु . VSP इति for अपि . DC, DD, AS वृद्धः शिशु- . [For the reading वृद्धशिशुनिवज्यः see St I, p. 606.] 9. DB सार्धपञ्च- 11. DB शाण्डित्यवचनं सौरपक्षपरं , DC, DD शाण्डित्यावचने सौरपक्षपदं for शाण्डित्यवचने सौरे पक्षपदं . DB omits च . VSP तु for च . 12. DA, DC, DD, DE मासेन for मानेन . [For the reading मानेन see Vișnudharmottara I. 72. 21a, Kn, p. 68, Vk, pp. 227 and 387, Śk, p. 284, Śd-k, p. 237, and so on.]

इति विष्णुधर्मोत्तरवचने (१.७२.२१) सौरसंवत्सरान्त एवैकादशतिथिवृद्धयाधि-मासपातस्य सर्वसंमतत्वात् पत्तपदमपि सौरार्धमासपरमिति निर्णीयते । अतोऽन्यथा-सिद्धया

मासः पन्नद्वयेनोक्तः (विष्यापुराण २.८.६४)

इत्यस्य न शक्तिप्राहकत्वम् , गौरवादिति ॥

5

अथ मासशब्दश्चान्द्र इव सौरसावननाक्तत्रेष्विप यौगिक एव। माश्चन्द्र-स्तस्यायं क्रियाप्रचयस्तद्दविन्छन्नो वा काल इति व्युत्पत्त्या तस्य च तिथ्यादौ प्रयोग-वारणाय प्रयोगोपाधिचतुष्टयं विष्णुधर्मोक्तरे उक्तम् , यथा

> चन्द्रमाः कृष्णपत्तान्ते सूर्येण सह युज्यते । संनिकर्षाद्थारभ्य संनिकर्षमथापरम् ॥ चन्द्रार्कयोर्बु धे मांसश्चान्द्र इत्यभिधीयते । सावने च तथा मासि त्रिंशत्सूर्योदयाः स्मृताः ॥ आदित्यराशिभोगेन सौरो मासः प्रकीर्तितः । सर्वर्ष्तपरिवर्तेश्च नाचत्र इति चोच्यते ॥

10

( विष्णुधर्मोत्तर १.७२.१३-१६ ) इति । अत्र संनिकर्षादिति संनिकर्षपदेन 15 सामीप्यलचण्या शुक्कप्रतिपदारम्भचणो लच्यते ।

> चान्द्रः शुक्कादिदर्शान्तः सावनस्त्रिशता दिनैः। एकराशौ रविर्यावत्कालं मासः स भास्करः॥

[1-18. All words in these lines, lost in SP.]

1. DC, DD, AS omit एव. 2. DB च for अपि. DB -मास-पक्षपरमेवित for -मासपरिमिति. 6. DB एव for इव. DB, AS माश्चन्द्रमा- for माश्चन्द्र- . 7. VSP transposes वा and कालः . DC, DD omit च . 7-8. DB प्रयोगधारणाय. 8. DE -धर्मीत्तरेण for अभौत्तरे . DB तथा for यथा. 12. DB मासे. 14. VSP मास उच्यते for इति चोच्यते . 15. DB, VSP omit इति (before अत्र) . DC, DD omit संनिक्षांदिति .16. DC, DD -एम्भकक्षणो, AS -एमो for -एम्भक्षणो . DD वक्ष्यते for लक्ष्यते 18. AS -राशि for -राशौ . AS यावत् for मासः

3

इत्यादिवचनैः शुक्रप्रतिपदादिताप्रतीतेस्तदेकमूलत्वे लाघवात् । ततश्च शुक्रप्रति-पदाद्यमावास्यान्तित्रंशत्तिथ्यात्मकत्वं त्रिंशदहोरात्राविच्छन्नत्वमादित्येकराशिभोगा-विच्छन्नत्वं सर्वर्क्तपरिवर्ताविच्छन्नत्वं च चतुर्षु चन्द्रसंविन्धिक्रयाप्रचयेषु प्रयोगोपाधय इति पङ्कजादिवत्सर्वत्रे व मासपदस्य यौगिकत्वेन तुल्यत्वात्कथं चान्द्र एव मुख्य इति ? 5 अत्रोच्यते—

> चान्द्रः शुक्कादिदर्शान्तः सावनस्त्रिशता दिनैः। एकराशौ रविर्यावत्कालं मासः स भास्करः॥

तथा

सर्वर्चपरिवर्तेश्च नाचत्र इति चोच्यते

10 (विष्युधर्मोत्तर १.७२, १६) इत्यादीनां न मासशब्दप्रयोगनियामकत्वम् , मानाभावाद्गौरवाच ; किंतु

> विवाहोत्सवयज्ञोषु सौरं मानं प्रशस्यते । पार्वणे त्वष्ठकाश्राद्धे चान्द्रमिष्टं तथाब्दिके ॥

तथा

15 आब्दिके पितृकृत्ये च मासश्चान्द्रमसः स्मृतः। विवाहादौ स्मृतः सौरो यज्ञादौ सावनो मतः॥

[ 1-16. All words in these lines, lost in SP. ]

1. DC, DD, DE, AS -प्रमाणें: for -वचनें: DA प्रतीयते for -प्रतीतेः .
2. AS आदित्यराशि- . 4. DB मासशब्दस्थ. DE inserts इव after मासपदस्य. VSP inserts अपि after यौगिकत्वेन. 7. DB, DE insert इति after मासकरः . 8. VSP omits तथा. 9. VSP -परिवर्तेन नाक्षत्रो मास उच्यते. 10. VSP omits न. 11. AS इति for च. 12. DA सौरो मासः, DB सौरमानं, DC, DD सौरं मासं, DE सौरमासः for सौरं मानं . [For the reading सौरं मानं see Kv, p. 7, St I. p. 747, and so on. Cf. also Śd-k, p. 238 which reads सौरमानं. ] 14. DB omits तथा.

15

तथा

#### नज्ञत्रसत्राययनानि चेन्दोर्मानेन क्रयोद्धग्यात्मकेन

( विष्णुधर्मोत्तर १, ७२, २७) इत्यादिवचनैश्चान्द्सौरसावननाचत्रमासोह्रे खेन कर्माण विहितानि, तत्र कीदृशास्ते इत्याकाङ्चायां तत्स्वरूपवोधकत्वमेव । ततश्च ग्रुक्नप्रति-पदादिदर्शान्तो यो मासश्चन्द्रसंबन्धी क्रियाप्रचयः स चन्द्रस्य वृद्धधारम्भक्तस्नस्य- 5 समाप्यत्वाच्चान्द्रः । एवं सूर्यस्यैकराशिभोगावच्छिन्नो यश्चन्द्रस्य क्रियाप्रचयः स सौरः। एवं सावनैः प्रातर्मध्यंदिनसायमात्मकैरविच्छन्नानि यानि त्रिशदहोरात्राणि तदविच्छन्नो यः क्रियाप्रचयः स सावनः। एवं नाचत्रोऽपि। ततश्च सर्वत्रेव मासमन्य तस्य चान्द्रत्वादिकमेव विधेयम्। स च मासरूपिकयाप्रचये सर्वत्र न यौगिकः, पङ्कजादौ पद्मत्वादिवदनुगतप्रयोगोपाधिबोधकमानाभावात् , किंतु

> इन्द्रामी यत्र हुयेते मासादिः स प्रकीर्तितः। अग्नीषोमौ स्मृतौ मध्ये समाप्तौ पितृसोमकौ ॥

इत्यादिलघुहारीतवचनाच्छुक्रप्रतिपदादिदर्शान्ततिथिपरिमितक्रियाप्रचय एव । अन्यत्र त्वप्रयोगाद्साधुः, कुमुदादौ पङ्कजपद्वत् । अतः सौरादिक्रियाप्रचयेषु समुदाये लच्चगा।

[ 1-15. All words in these lines, lost in SP. ]

3. DB, DC -नाक्षत्रोल्लेखेन. 4. DB तत्त्वरूपानुबोधकमेव DB omits च. 5. DB -संबन्धिकिया . DE omits सः . DC, VSP बृद्धारम्भ-, DE बृद्धधारम्भकfor बृद्धशारम्भ -. 6. VSP सूर्य एकराशि -. DB, AS transpose चन्द्रस्य and कियाप्रचयः . DC, DD सूर्यस्य for चन्द्रस्य. 7. DC, DD सावनस्य for सावने . DC (before correction), DD -सायंत्वात्मकाविच्छनानि यानि त्रिंशदहोरात्राणि, but DC (after correction) -सायंत्वात्मकाविच्छका ये त्रिशदहोरात्राः for the words from -सायमारमकेः to त्रिंशदहोरात्राणि. 8. AS चन्द्रकिया- for क्रिया-. 9. DA omits तस्य . 10. VSP पद्मादि- for पद्मत्वादि- . DB, DE -बोधकप्रमाणा-भावात् . 13. DB इति for इत्यादि - . DE - हारीतादिवचना - . VSP omits -दर्शान्त - . AS omits तिथि - . DE - प्रचयपरमेव for -प्रचय एव . 14. DA प्रयोगादसाधुः, DB प्रयोगोऽसाधुः for त्वप्रयोगादसाधुः. DB पङ्कजत्वादिवत्, AS, VSP पङ्कजवत् . 14-15. For समुदाये लक्षणा DB has समुदाय with a blank space after it, whereas DE has समुदायलक्षणा.

मासः पचाइयेनोकः ( विष्णुपुराण २.८.६४ )

इत्यादेश्तु न प्रयोगनियामकत्वम्, उक्तयुक्तेः। एवं रथकारेऽपि संज्ञाविधि-प्रकरणादेव रूढिस्वीकारः। अतएव मलमासाधिमासपदानि सर्वत्र चान्द्रपराण्येव। न च

5

10

इन्द्रामी यत्र हूयेते

इत्यतद्पि मलमासोपयोगिमासस्वरूपबोधकमेव न तु प्रयोगोपाधिबोधकम्, अतएव तदनन्तरमेव

#### तमतिक्रम्य

इत्यादिना मलमासस्वरूपमुक्तम्, ततश्चत्वार एवोपाधय इति वाच्यम्।

संनिकर्पादथारभ्य ( विष्णुधर्मोत्तर १. ७२. १४)

इत्यादीनामनुवादकत्वेनोपाधिविधायकत्वाभावात्।

इन्द्राग्नी यत्र हूयेते

इत्यत्र तु मासादिः

#### समाप्त्री

15 इति कीर्तनादुपाधिरेव। न चैवं मासस्य चन्द्रिक्रयारूपःवे तस्य चान्द्रत्वविधानं

. [1-15. All words in these lines, lost in SP.]

1. DA मासद्वयेनोक्तः . 2. DC उक्तमेव, DD उक्तमेवं for उक्त- . 3. After चान्द्र-पराण्येव DB, DC, DD insert : किंच, मासिविशेषपराणां कार्त्तिकादिपदानां दर्शान्त एव मुख्यत्वस्य सर्ववादिसिद्धत्वेन मासशब्दस्यापि दर्शान्त एव मुख्यत्वस्यौचित्यम् (DB औचित्यात for औचित्यम् ), न तु सौरादाविति, repeating the passage in its proper place (see infra.). 6. DB omits तु . 7. DB अत एतदनन्तर- . AS omits एव (after तदनन्तरम् ) . 9. DD omits मल- . DC, DD, DE, AS, VSP अतः for ततः . 12. DC, DD, AS omit ह्रयेते . 13. DB इत्यादौ, DC, DD इत्यादि for इत्यत्र . 15. DC, DD, DE, AS, VSP उपाधिविधिरेव for उपाधिरेव . AS omits व चेवं . VSP चेतन्मासस्य for चेवं मासस्य . DE कियास्वरूपत्वे, VSP चन्द्रकियाप्रचयास्वरूपत्वे for चन्द्रकियास्वरत्वे. पिष्टपेषणिमिति वाच्यम्। चान्द्र इत्यनेन चन्द्रसंबन्धोपाधिमात्रप्रयुक्तो न चान्द्रः किंतु संनिकपीदितदन्ताविच्छन्न एव, अतस्तत्पर्यायमासपदस्यापि न चन्द्र-संबन्धिमात्रे योगिकत्विमित्यस्यैव तात्पर्यस्य जागरूकत्वात्। यत्र तु कचिच्चान्द्रादि-पदं मासविशेषणत्या श्रूयते, तिन्निरूडलचणाया मुख्यतुख्यत्वेन सौरादिमास-च्यावर्तनाय पेष्टी सूरेत्यादिवदिति तत्त्वम्। किंच, मासविशेषपराणां कार्त्तिकादि- 5 पदानां दर्शान्त एव मुख्यत्वस्य सर्ववादिसिद्धत्वेन मासशब्दस्थापि दर्शान्त एव मुख्यत्वस्यौचित्यम्, न तु सौरादाविति। अतः सिद्धम्—ऋतुपदं दर्शान्त-मासद्यमात्रे मुख्यमिति। वसन्तादिपदानामिप तत्रैव शक्तिः, ऋतुविशेषाणामेव वसन्तादित्वात। अतएव भागुरिः

वसन्तरचेत्रवेशाखो होयो तो मधुमाधवो। ज्येष्ठाषाढावृतुर्शीष्मस्तो च शुक्रशुची स्मृतो।। प्रावृट् श्रावणभाद्राख्यो नभोनभस्यसंहितो। मासौ शरदिषोजीं तु तावाश्वयुजकार्त्तिको।।

10

[1-13. All words in these lines, lost in SP.]

1. DB, AS -पेषणवेंफल्यमेवेति, DC, DD -पेषणमेवेति. DB -संबन्ध्युपाधिमात्र-, DC, DD -संबन्धिकिया- (DD -िक्रयात्व- for -िक्रया- ) मात्र- . DB inserts इति after चान्द्रः . 2. DB -क्रषादिति तदन्ता- . After एव DC, DD insert चान्द्रव्यवहारिवषय इत्यथे पिष्टपेषणाभावादिति, but in DC these words have been deleted by enclosing them within brackets drawn in different ink. DB, DE, AS, VSP तत- for अत- . VSP -स्तत्ययाय एव मास- . DD, VSP -शब्द- for -पद- . DC, DD omit अपि . DB omits न . DC, DD चान्द्र- for चन्द्र- . 3. DB, VSP -संबन्धिमात्रयोगिक- . VSP तात्पर्यजागरूकत्वात् . DB अत्र for यत्र . DB, DE omit तु . 4. DC, DD-लक्षणया, VSP -रुक्षणयां . 5. VSP सुरादि- for सुरेत्यादि- . DE omits तत्त्वम् . 6. DB -संमतत्वेन for -िसद्धत्वेन . 7. DB, AS insert इति after औचित्यम् . DE सौरादिरिति, AS सौरादिष्विति . DA अपि for इति after सौरादौ . 8. DB -द्रयमात्रमुख्यामिति, DE -द्रये मुख्यमिति, AS -द्रये मुख्यम् (omitting इति ). DC, DD, AS, VSI -शब्दा- for -पदा- . DB अपि for एव following -विशेषाणाम् . 11. DE, AS -शुतुर्येष्म- . DE शुत्ररु- for शुक्र- .

5

सहःसहस्यौ हेमन्तो मार्गपौषौ तु तौ मतौ। तपस्तपस्यौ शिशिरस्तौ मासौ माघफाल्गुनौ॥

अत्र दर्शान्तमासवाचकमधुमाधवादिसामानाधिकरण्याद्वसन्तादिपदानामपि दर्शान्त एव शक्तिर्निश्चीयते इति । ननु

> तद्वे वसन्त एवारभ्यारभते वसन्तो वे ब्राह्मणस्य य उ वे कश्चन यजते ब्राह्मणीभूय यजते तस्माद्वसन्त एव स्यात्। यासौ फाल्गुनी पौर्यामासी भवति तस्या एव पुरस्तात्पड्हे वर्त्विज उपसमानयन्ति।

इत्यश्वमेधप्रकरणस्थशातपथश्रुतौ (१३.२.१४.३) पौर्णमास्यन्ते वसन्तपदप्रयोगात् 10 तद्विरोधेन भागुरिस्मृतेर्वाधात् कथं ततः शक्तिनिर्णाय इति ? मैवम्।

### वसन्ते वै ब्राह्मणोऽमीनादधीत

इति श्रुत्याधानकालत्वेन वसन्तो विहितः।

सा वैशाखस्यामावास्या या रोहिराया संबध्यते, तस्यामादधीत इति श्रुत्यन्तरे च वृषभोग्यरोहिणीनचत्रयुक्तामावास्यायां वैशाखपदप्रयोगाच्छु्रति-

#### [ 1-14. All words in these lines, lost in SP. ]

1. VSP च for तु. DC, DD स्मृतौ for मतौ. 2. DA मतो for मासौ. [For the reading मासौ see Kv, p. 14.] 3. DB. -माधनादिमासानिधकरण्या-. DE तत्र for द्शन्ति-. 4. AS निणीयते for निश्चीयते. DB, DC DD, DE, omit इति ( after निश्चीयते ). 5. DB तत्रैन सर्व- for तद्दे वसन्त-. 6. For य उ वै कश्चन DA has य तद्दे कश्चन (१), DB यत वै कश्चन (१), DC (after correction) यो वै कश्चन, AS वडनंकश्च (१). 8. DC, DD वित्वक् समानयन्ति. 9. VSP इत्यश्चरोधअकरण-. DB -प्रकरणे शतपथश्चरतौ, AS -प्रकरणस्थशातपश्चरीतौ, VSP -प्रकरणस्थशातातपश्चरतौ, VSP पौर्णमास्ये for पौर्णमास्यन्ते. DA omits -पद-. 10. DC DD, DE, AS, VSP बाध्यत्वात् for बाधात्. DC, DD अत्र for ततः. DC, DD, DE शक्तिनिणीयते, VSP शक्तिनिणियः for शक्तिनिणीयः. 11. DB omits वै. DB बाह्यणोऽगिनरादधीत. AS बाह्यणोऽगिनमादधीत . 12. DD omits -काल-. DE -कल्प- for -काल-. 13. DC, DD insert सह after रोहिण्या. 14. DA -युक्तायाममावास्थायां. VSP inserts च after -प्रयोगात्.

द्वयेकवाक्यतया चान्द्रवेशाखेऽपि वसन्ताद्प्रयोगस्य श्रोतःवाद्ति। न च तथापि तुल्यबलश्रुतिद्वयबोधितार्थयोर्विकल्प एवंति वाच्यम्।

तद्वे वसन्त एवारभ्यारभते (शतपथन्नाह्मण् १३.२.१४.३)

इत्यादिश्रुतौ प्रयोगमात्रस्यान्यथासिद्धत्वेन शक्तिप्राहकत्वाभावात् । तथाहि, वै. यतस्तद्दश्वमेधाख्यं कर्म वसन्त आरभ्यारभते करोति तस्माद्धसन्त एव तत्कर्म स्यात् ॥

5

अध वसन्तः किं मुख्यो गौगो वेत्यत्राह— यासौ फाल्गुनी (शतपथन्नाह्मग्र १३.२.१४.३)

इत्यादि । अतएव महर्षिणा भागुरिया श्रुतिद्वयार्थमवधार्य

# वसन्तश्चे त्रवेशाखी

10

इत्यादिना दर्शान्त एव चैत्रादिपदवाच्ये मासद्वये वसन्तादिपदानां शक्तिनिय-मितेति। अतएव

#### मधुश्च माधवश्च

इत्यादिश्रुतौ सौरे मधुमाधवादौ वसन्तपद्प्रयोगे सत्यपि न सौरमासद्वयपरत्वम् ,

# [1-14. All words in these lines, lost in SP.]

1 DB -पदाना, AS -पदस्य for -प्रयोगस्य. DB तु for च. DB inserts ध्रुतत्वात् after तथापि. 2. DA omits -बल-. DE- ह्रयस्य बोधितान्वयो-, AS -द्रयविरो (बो १)-धितार्थयो-. 3. DB, DC, DD, AS omit आरभते after ख्रारभ्य. 5. For यत- AS has only य with a little blank space after t. 7. VSP वेति तन्नाइ. 9. VSP inserts अपि after भागुरिणा. 11. DA epeats the entire passage from -दिना दर्शान्त एव (line 11) to सैवेयमुक्ते ति गान्यम् (see infra., p. 25, line 7) but encloses the original passage within brackets. For चैन्नादिपदवाच्ये VSP reads चैन्नवैशाखपदवाच्यत्वादिति कैन्नपदवाच्ये. DB, DD -पदवाच्यमास-. VSP inserts एव after मासहये. 3. AS मधुमाधवरच for the whole line. 14. DB VSP इति for इत्यादि-. AS omits -पद-.

5

10

पौर्णमास्यन्तस्य सौरस्य च मासस्य चैत्रवैशाखादिपदवाच्यत्वादिति । अथ सौरे पौर्णमास्यन्तेऽपि मासे चैत्रादिपदप्रयोगस्याविशेषात् कथं दर्शान्त एव शक्तेर्निश्चयः १ यथा सभापर्वणि (२३.२६-३०)

> कार्त्तिकस्य तु मासस्य प्रवृत्तं प्रथमेऽह्नि। श्रमाहारं दिवारात्रमविश्रान्तमवर्तत ॥ तद्वृत्तं तु त्रयोदश्यां समवेतं महात्मनोः। चतुर्दश्यां निशायां तु निवृत्तो मागधः क्रमात्॥

इति । अत्र कार्त्तिकस्य प्रथमेऽहिन त्रयोदश्याः सौरं विनासंभवात् सौर एव कार्त्तिकपदं निश्चीयते । तथा

तपस्तपस्यौ

इत्यादिश्रुतावपि

#### [1-11. All words in these lines, lost in SP.]

1. DC, DD insert किंतु before पौर्णमास्यन्तस्य, and च after it. DE पौर्णमास्यन्तसौरस्य. For the words from सौरस्य to -बाच्यत्वादिति VSP reads वैशाखिपदा only. DC, DD omit -पद्याच्य-. DA omits सौरे in the original passage but has it in the repetition. 1-2. VSP सौरपौर्णमास्यन्तमासे. 2. DB, AS omit -पद-. DE, VSP omit -प्रयोग-. DC, DD, AS शक्त निर्णयः . DB, DC, DD insert इति after शक्ते निश्चयः . 4. DE च for तु. DA (in the repetition), DB प्रश्ते for प्रश्ते [ Kv, p. 15 reads प्रश्ते ] 6. DC, DD तद्ध्वं, AS उद्वृत्तं. for तद्वृत्तं. 7. DA चतुर्द्श्या निशायां. DB निवृत्तौ. DC मागधकलमात् . [ The verses कार्तिकस्य तु and तद्वृत्तं तु occur in the Southern recension of the Mahabharata (ed. P. P. S. Shastri and published by V. Ramaswamy Sastrulu and sons, Madras, 1932) with v.l. अनारतं for अनाहारं, तदा द्धमासीच्च तयोः for तद्वृत्तं तु त्रयोदश्यां, and पश्चदत्रयां निशायां त प्रहीणात्माभवत् कलमात् for चतुर्दत्रयां etc. See Vol. III (Sabhaparvan), chap. 23, verses 23, 59a, 60a and 61. In the Bombay and the ASB edition (Sabha-parvan 23.29-30) there is no v.l. ]. 8. DC, DD omit इति. VSP omits अत्र. AS कार्तिकप्रथमे-. 9. AS omits तथा. 10. After तपस्तपस्यौ DA, DE, VSP add शै- (DE, VSP शि- for शै- ) शिरावृतः

# अथैतदुदगयनम्

इत्युपसंहारात् सौर एव मासि माघादिपर्यायतपस्तपस्यादिप्रयोग उन्नीयते । तथा, पौर्णमास्यन्तेऽपि बहुशो माघादिपदप्रयोगा दृश्यन्ते । यथा ब्रह्मपुराग्रां

> ब्रह्मलोके तपस्तप्त्वा पितरो लेभिरे वरम्। पौषे कृष्णाष्टकायां तु शाकैः श्राद्धं सुशोभनम्।।

5

इति । अत्र ह्यामहायण्या ऊर्ध्वं कृष्णाष्टमी पौषीति वदता पौग्रामास्यन्तो मासः पौष इत्युक्तम् । न च पौष्या ऊर्ध्वं या मध्यमाष्टका सैवेयमुक्तेति वाच्यम् ।

ऐन्द्रयां तु प्रथमायां तु शाकैः संतपेयेत्पितृन्

इति ब्रह्मपुराण एव प्रथमाष्टकायां शाकोपदेशात्। तथा

आश्वयुज्यां तु कृष्णायां त्रयोदश्यां मघासु च। प्रावृड्ती यमः प्रेतान् पितृंश्चाथ यमालयात्।। विसर्जयति मानुष्ये कृत्वा शून्यं स्वकं पुरम्॥

10

इति । अनेनापि प्रौष्ठपद्या ऊर्ध्वं कृष्णत्रयोदश्याश्वयुजीति वदता पौर्णमास्यन्तो मास इत्युक्तम् । तथा च शङ्कः

[ 1-6. All words from 'इत्युपसंहारात' to 'इति । अत्र ह्या-, 'lost in SP. ]

2. DD इत्याय पसंहारात् . DB -पर्यायस्तपस्तपस्यादिप्रयोग-, DC, DD -पर्यायतपस्तपस्यावित्यादिपदप्रयोग-, VSP -पर्यायतपस्तपस्यावित्यस्यापि प्रयोग- . 3. DA, DC,
DD -प्रयोगो दर्यते. 5. For श्राइ DA reads साध in the repetition. 6. DB
omits हि. SP begins from -प्रहायण्या कन्द्र, the portion of the text preceding these words being lost . DB -मास्यन्ते. 7. DC, DD इत्युक्तः . AS
inserts भवति after इत्युक्तम् . DA सैवेयमित्युक्ते ति, DC (after correction)
सैवेयमिति. 8. VSP वै for तु (after प्रथमाया). 9. DE प्रथमायामेव for एव
प्रथमाष्टकार्या. DA शाकोपदानात्, DB शाकपदोपदेशात् . 10. DB, DC, DD, SP व
for तु [In Vk, pp. 239 and 344, Śk, p. 281, Śd-k, p. 236, etc. the
reading च for तु is found.] 11. SP अपि for अय . 12. DA, DE transpose
इत्ता and श्रूत्यं . 13. DB omits अपि. DC, DD इत्या त्रयो- . VSP
-मास्यन्तमास- . 14. DC, DD इत्युक्तः . SP inserts इति after इत्युक्तम् . SP तथाहि
for तथा च .

प्रौष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्। प्राप्य श्राद्धं हि कर्तव्यं मधुना पायसेन च॥

इति। अत्रोच्यते—

सा वैशाखस्यामावास्या भर्वात या रोहिण्या संबध्यते 5 इति श्रुतौ दर्शान्ते मासे वैशाखपदशक्तिः प्रतीयते। तथाहि, सूर्याचन्द्रमसोर्यः परः संनिकर्षः सामावास्या

(गोभिलगृह्यसूत्र १.५.७) इति गोभिलेनामावास्यालच्यां कृतम् । परः संनिकर्ष एकराश्यवस्थानम् । रोहिणीनचत्रस्य च यूषभोग्यत्वाद् वृषार्केऽमावास्यायां वैशाखपदप्रयोगाद् वृषगरविसंक्रान्त्यविन्छन्ने दर्शान्तचानद्रे वैशाखपदशक्तिनिंश्चीयते । 10 एवं उथैन्छादिपदानामपि । अतएव ब्रह्मगुप्तः

> मेपगरविसंक्रान्तिः शशिमासे भवति यत्र तच्चैत्रम् । एवं वैशाखाद्या वृषादिसंक्रान्तियोगेन ॥

इति। किंच,

15

इन्द्राग्नी यत्र हूयेते मासादिः स प्रकीर्तितः। अग्नोषोमौ स्मृतौ मध्ये समाप्तौ पितृसोमकौ ॥

इत्यनेन दर्शान्तो मास इत्युक्त्वा

मासचिह्नं तु कर्तव्यं पौपमाघाद्यमेव हि

1. SP प्रोष्ठपद्या-. 4. DA omits मनति 5. DE inserts च after श्रुतौ . DB, DC, DD, AS दर्शान्तमासे, SP दर्शान्ते मासि. DB तथा, DE तथा च for तथादि . 7 . DA, AS insert च after पर: . 8. AS -राज्यवस्थानरूपम् for -राज्यवस्थानम् DB, DE omit च . DE वृषस्य भोग्य . 9. DB -संक्रान्ता-विच्छन्ततेन . DA, DB दर्शान्तज्ञान्त्रे चैशाख-, SP दर्शान्ते चान्द्रवैशाख- . 11. DA (after correction) यन्तु, SP यच for यत्र . DE, VSP भवति यत्र शिशमासे, AS यत्र शिशमासे भवति for शिशमासे भवति यत्र . [ For the reading यत्र see Vk, p. 228, Sd-k, pp. 254, 255 and 260, St I, p. 778, and so on. ] 12. DC omits एवं. SP वैशाखादयो . SP deletes -संक्रान्त- . VSP omits -संक्रान्त- . AS inserts च after -योगेन. 15-16. For the words from अग्नीषोमौ to इत्यनेन VSP has इत्यादिज्ञीकेन. 16. AS इत्यन्तेन for इत्यनेन.

इत्यनेन लघुहारोतेन पौषमाघादिसंज्ञा दर्शान्तमासचिह्नमिति वदता दर्शान्तो मासः पौषमाघादिशब्दवाच्य इत्युक्तम् । ततश्च

# स आहवनीयो भवति

इतिवदौपदेशिकी माघादिपदशक्तिः। अस्मादेव वचनाद्वेदौऽपि वाच्यताप्रतिपादको-ऽनुमीयते। अत्र च मघादिनत्तत्रयुक्तपौर्णमासीयोगस्य व्यमिचारान्माघादिपदे 5 रूढिरेवेति। यत्तु

चतुरष्टको हेमन्तः (गोभिलगृह्यसूत्र ३.१०.४)

इति, तथा

ग्रें ब्राहैमन्तिकान् मासानष्टी भिजुर्विचंक्रमेत्। दयार्थं सर्वभूतानां वर्षास्वेकत्र संवसेत्॥

10

इति मासचतुष्टये प्रीष्मादिपदप्रयोगो दृश्यते, सोऽजहत्स्वार्थलचाण्या वर्णानीयः। दृशिङ्गो गच्छन्तीतिवत्। न च वैपरीत्यम्।

# वसन्तश्चैत्रवैशाखौ

1. DB -विद्विति 1-2. DB, DC दर्शान्तमासः for दर्शान्तो मासः. 2. DB omits -शब्द-. DE तत्र for ततः. DE, AS omit च. 3. DE ग्रासम्बाद-इरणीयो भवति (१) for the whole line. 4. DD वाच्यताप्रतिवाच्यता-प्रतिपादको-. 5. DB omits च DB, DC, DD, DE, AS, SP मधानक्षत्र-. DC, DD -युक्ता पौर्ण-. SP -योगव्यभिचारा-. 9-10. VSP does not quote the entire verse but has only प्रथमहैमन्तिकान्. 9. DB, DC, DD, SP विचक्रमेत् for विचंक्रमेत्. [The reading विचक्रमेत्, though grammatically incorrect, is found in Kv, p. 111.] 10. DB संविशेत् for संवसेत्. 11. VSP इत्यादौ for इति. DA, VSP प्रथमादि-. 12. DB छत्रिणो for दिण्डनो. DA गच्छन्तीत्यादिवत्. 13. After -वैशाखौ DC, DD insert श्रेयौ तौ मध्माधवौ.

इत्यादिभागुरिवचने प्रागुक्तयुक्तया मासद्वय एव शक्यवधारणान्नानार्थकल्पने गौरवाच्च मासद्वय एव शक्तिर्मासचतुष्टये लक्तगोति॥

# अथाधिमासनिर्णयः॥

तत्स्वरूपमाइ जोतिःशास्त्रं

5 रविणा

रविणा लिङ्गितो मासश्चान्द्रः ख्यातो मिलम्लुचः।
तत्र यद्विहितं कर्म उत्तरे मासि कारयेत्॥

रिवणा लङ्कित इत्येकराशिस्थेन सूर्येणातिकान्त इत्यर्थः । चान्द्रश्च मासः शुक्रप्रतिपदादिरेवेति प्रागेवोक्तम् । केचित्तु

#### दर्शाहर्शश्चान्द्रः

10 इत्यादिज्योतिःशास्त्रादिवचनेषु कार्यान्वयानुरोधात्, तथा अमावास्याद्वयं यत्र रविसंक्रान्तिवर्जितम्

इत्याद्यनेकवचनेषु मलमासलचणपरेषु "प्रतिपदमावास्ये रविसंक्रान्तिवर्जिते" इत्यनभिधाय "यत्र मासेऽमावास्याद्वयं रविसंक्रान्तिवर्जितम्" इत्यभिहितत्वा-

[ 1-13. All words from -गुक्तयुक्त्या to इत्यभिहितत्या- in these lines, lost in DD. ]

1. DC, DD इत्यत्र भागुरिवचनैः. DB पूर्वोक्तयुक्तया . [DD has lost a folio containing words from -गुक्तयुक्तया to चान्द्रमासमध्ये राज्ञ्यन्त- (see infra., p. 29, line 14)]. DB -ज्ञानार्थत्विकत्यने, DC -ज्ञानार्थत्वकत्यने ; DE's reading (-र्थानार्थत्वकत्यने ), though corrupt, seems to follow that of DC. 3. SP, VSP -निरूपणम् for -निर्णयः. 4. SP तत्र for तत्त्वरूपमाइ. 5. DA, DE -रचान्द्रव्यातो . 6. DA inserts इति after कारयेत् . 7. DA, VSP इत्यनेनैक-राशि-. For सूर्यणातिकान्त इत्यथः DB reads रिवणा with a blank space after it. 7-8. DA चान्द्रमासः गुक्र- 10. DB, DC -शाक्षवचनेष . DB omits कार्यान्वयानुरोधात्. AS कार्यानुरोधात् . DE क्षय for तथा . 11. DE omits रिवर्सकान्ति-वर्जितम् . 12. DA इत्याचनेकमुनिवचनेष . 13. SP अमावास्याद्वयं यत्र for यत्र मासेSमावास्याद्वयं .

बाभिविधिप्रतीतेरमावास्यादिस्तद्दन्त एव मासो न शुक्कप्रतिपदादिशित । न च वाच्यम् , दर्शादित्वे मासस्य परदर्शस्य पूर्वमाससमापकत्वेनापरस्य तदादित्वाभा-वादमासत्वप्रसङ्गः, एवं तदुत्तरस्य दर्शादित्वे तत्समाप्यत्वे च मासत्वेनापरस्य तदादित्वाभावादमासत्वप्रसङ्गे वत्सरे षण्णां मासानां लोपापत्तिः।

#### अमावास्याद्वयम्

5

इत्यादेश्चायमर्थः — अमावास्यान्तद्वयं यदि रिवसंक्रान्त्या कियारूपया वर्जितं तदा मलमासः । तदैवान्तज्ञणवर्तिराशिस्थेन रिवणा शुल्कप्रतिपदादेर्लङ्कनं भवति । अतो

### दर्शादर्शः

इत्यत्रापि नाभिविध्यर्थता । तस्माञ्छुङप्रतिपदादिरेव चान्द्रो मास इति । एवमन्ति-मामावास्यान्ते क्रियोत्पत्तावमावास्याद्वयस्य रविक्रियावर्जितत्वाभावादेकराशिष्ट्यरिवणा 10 चान्द्रमासलङ्घनेऽपि मलमासाभावापत्तेः । न चेष्ठापत्तिः रविलङ्घितत्वस्याप्येतादृश-रविक्रियावर्जितत्वस्यैव विवित्तत्वादिति ।

#### अमावास्याद्वयं यत्र

इत्यादिना चान्द्रमासमध्ये राश्यन्तरयोगामावादेव लङ्कनप्रतीतेः। अन्यथा

[ 1-14. All words from -चाभिविधिप्रतीते- to चान्द्रमासमध्ये राज्यन्तर-in these lines, lost in DD.]

1. AS ग्रुद्ध- for ग्रुक्ल- . DA omits च. 2. AS परमासदर्शस्य . 3. DB
-मासप्रसङ्ग . AS तत्समाप्ये . 3-1. DE -नापरमासस्य तदादि- . 4. DE असमासत्वे (१)
for अमासत्वप्रसङ्गे . DB -प्रसङ्गात . DA लोपः प्रसजेत , DC लोपापत्तेः for लोपापत्तिः
DB, AS, SP insert अतः after लोपापत्तिः . 6. VSP इत्यस्य for इत्यादेह्व .
AS -र्चायमेवार्थः . DB -मास्यान्तक्षण्वयं . AS यत्र for यदि . DC . -संक्रिन्त्यादिक्रिया-,
SP -संक्रान्त्या आदिक्रिया- . 6-7. SP omits 'तदा मलमासः । तदैनान्तक्षणवित्राशिस्थेन' and reads instead 'तदा चैकराशिस्थेन' . 7. VSP तदैनान्तक्षणAS -राशिस्थितेन . DC संभवित . 9. AS omits अपि . 10. VSP क्रियोपपत्ता- .
AS -वास्यान्तद्वयस्य for -वास्याद्वयस्य . SP -भावेनेक- . DE, AS -राशिस्थेन रिवणा.
11. SP -भावापत्तिः . DE रिवणा लिङ्कतत्वस्यापि ताहश- . 12. DE, AS -विज्ञातस्येव . SP omits इति . 14. DA राश्यन्तरसंयोगा- . SP राश्यन्तरसंयोगाभाव चक्तः for the words from राश्यन्तर- to -प्रतीतेः . DC, DD omit एव .

मासस्य रविलङ्घने पूर्वामावास्यायाः क्रियावर्जितत्वाभिधानानौचित्यात्तस्या मास-बहिर्भावात्। अतएव

# एकराशौ दर्शद्वयातिगः,

तथा

5

मिथुनस्थो यदा भानुरमावास्याद्वयं सृशेत्

इलादावन्तामावास्यायां क्रियायामपि मलमासता प्रतीयते इति । किं च,

पचाइयेऽपि संक्रान्तिर्यदि न स्यात् सितासिते

इत्यनेन सिततुल्यतयासितेऽपि राश्यन्तरयोगरूपफलपरत्वमेव संक्रान्तिपदस्येति ।
अतोऽगत्या रौहिणवहर्शस्य पूर्वमाससमापकत्वादुत्तरमासारम्भकत्वाश्च द्वथात्मकतैवेति ।

तिव्चन्त्यम् । एवममावास्यान्तत्त्रणमृतस्य श्राद्धकर्मणि किं पूर्वमासः किमुत्तरमासोऽङ्गमित्यनध्यवसायापत्तेः । किंच, सार्धसंवत्सरद्वये यदि दर्शान्तत्त्राये संक्रमस्तदा पूर्वस्य

परस्य च रविलङ्कितत्वाभावान्न मिलम्लुचतेत्येकस्मादिधमासात्तृतीयेऽब्देऽिध-

1. DE मासस्य परिलङ्क्ष्ते पूर्वामाबास्यायां क्रिया-. SP रिविक्रिया- for क्रिया-.
3. DB inserts यदि after एकराक्षी. DA, DE दर्शह्यं यदा. [St I, p. 770 reads दर्शह्यातिगः.] 6. DB इत्यादेः. SP इत्यत्र for इत्यादी. SP अमात्रास्यायां for अन्तामाबास्यायां. After प्रतीयते इति DE insertsः किं च, एवं मल्मासत्वाभावेऽिष परस्य कर्कटादिरिवसंक्रान्त्यविष्ठकात्वेन द्विराषादत्वादिप्रसङ्ग इति. 8. DC, DD -फलवत्त्वमेव. DD omits इति. After -पदस्येति DC, SP insert: किंच, एवं (SP एतस्य for एवं) मलमासत्वाभावे परस्य (SP -भावेनापरस्य) कर्कटादिरिवसंक्रान्त्यविष्ठकात्वेन द्विराषा-दत्वादिप्रसङ्ग इति. 9. DA रोहिष-. DE, AS omit इति. 10. DA omits तत् (preceding चिन्त्यम्). DB -क्षणभूतस्य. 10-11. DB किमुत्तरमासः पूर्वमासो वाङ्गमिति, DC, DD, AS किमुत्तरमासः किं पूर्वमासोऽङ्गमिति, SP किमुत्तरमासग्रहणमृत पूर्वस्य प्रहणमिति for किं पूर्वमासः किमुत्तरमासाऽङ्गमिति. 11. AS inserts यदि दर्शान्तद्वये वर्शन्य-संवत्स्यद्वये. DD -क्षणासंक्रम-. 12. DC, DD रिवळ्ड्वनत्वा-. DC, DD म्ख्रचतेत्यकस्माः

मासनियमभङ्गप्रसङ्ग इति । तस्मात्

दशीहर्शः

इत्यादौ मर्यादार्थतीव नाभिविध्यर्थता,

चान्द्रः शुक्रादिदर्शान्तः

इत्यादिप्रमाणवाधाच्च। किंच, एवममावास्यान्तज्ञणस्य द्वधात्मकत्वे तत्र संक्रान्तौ 5 मलमासं विनापि द्विराषाढादित्वापत्तिरिति। न च

अमावास्याद्वयं यत्र रविसंक्रान्तिवर्जितम्,

तथा

# तस्याकी दर्शकश्चैकराशी दर्शद्वयातिगः

इत्यादिवचनविरोधः । एतेषाममूलत्वात् । समूलत्वेऽप्युक्तवाधेनैन्द्राग्नयागाङ्ग- 10 तिथित्वधर्मयोगेनाजहत्स्वार्थलज्ञणयामावास्यादिपदानां शुक्लप्रतिपदाद्यमावास्या-

1. SP -मास इति नियम- for -मासनियम-. DC, DD, DE -अङ्गः for -भन्नप्रसन्नः. DB, AS, SP omit इति (after -प्रसन्नः). DA तत्रश्च for तस्मात् . DB, DE, AS omit तस्मात्. 1-5. VSP omits all words from तस्माइर्शाइरोः to इत्यादिप्रमाणबाधाच . AS, SP read the sentence beginning with तस्मात् and ending with इत्यादिप्रमाणवाधाच्च after द्विराषाढादित्वापत्तिरिति in line 6. 4. DB चान्द्रशुक्रप्रतिपदादि-, AS चान्द्रशुक्रादि- . 5. DC, DD omit एवम् . VSP अमावास्याद्वयान्त- for अमावास्यान्त- . DB -क्षणाद्यत्वेकत्वे (१) for -क्षणस्य द्वचात्मकत्वे. 6. VSP द्विराषाढादित्वापत्तेरिति. SP omits इति. 7. DB, DC, DD, AS, SP omit रनिसंक्रान्तिवर्जितम् . SP inserts इति after -वर्जितम् . 10. DA समूलरवेनैन्द्राग्नियागाङ्ग-, DB समूलरवेऽप्युक्तबाधे चैन्द्राग्नेययागाङ्ग-, DC, DD , SP समूलत्वेऽप्युक्तबाधेनेन्द्राग्नियागाङ्ग-, DE समूलत्वेप्युऽक्तबाधेनैन्द्राम्नीयागाङ्गक-, AS समूलत्वेऽ-प्युक्तबाधेनेवैन्द्रादियागाङ्ग-, and VSP समूलत्वेऽप्युक्तबाधेनेन्द्राम्नयागाङ्ग-. 11. DA -तिथित्वे धर्म-, DE -तिथिषु धर्म- . DB -योगे वाजहत्स्वार्थ- . [10-11. Raghunandana, who reproduces Śrīnātha's views in these lines almost verbatim in his St I, p. 769, reads ऐन्द्राग्नेय- for ऐन्द्राग्न-, अमावास्थापदस्य for अमावास्यादिपदानां, and जुक्रप्रतिपदमानास्था- for जुक्रप्रतिपदाद्यमानास्था-. ] DD haplologically omits all words from शुक्रप्रतिपदाद्यमानास्या- to -संचित्तिविभिः on p. 32, line 4. DB, DC DE, AS, SP ग्रुक्तप्रतिपदमावास्था-.

परत्वादिति । श्रतएव

हे ह वै पौर्णमास्यो हे अमावास्ये तस्मात् प्रतिपद्युपवसन्नेव यजेतापरेद्युः

इति श्रुतिः। एष च द्वेघा भवति सार्धवर्षद्वयसंचितितिथिभिः शुक्लप्रतिपदादिद्शान्तैः रिवसंक्रान्तिशून्यैरैकः, अपरश्चैकिस्मिन्नेवाब्दे माधवादिषट्के एकमिषमासमुत्पाद्य कार्त्तिकादिषट्के शीव्रगत्या तिथिहासवशादमावास्यायां संक्रम्य चयमासं कृत्वा पुनक्तरे मासि मन्दगत्या प्रतिपदि संक्रमणेन चान्द्रमासलङ्गादिति। तत्र पूर्व एव कर्मानहोंऽधिमासः, प्रकृतत्वात् ; नोत्तरः, औत्पातिकत्वात् क्रमसंचितत्वाभावाच्च। तथा च ज्योतिषं

10

दिवसस्य हरत्यर्कः षष्टिभागमृतौ ततः।
करोत्येकमहरह्येदं तथैवैकं च चन्द्रमाः॥
एवमर्धवृतीयानामब्दानामधिमासकम्।
श्रीष्मे जनयतः पूर्वं पश्चाब्दान्ते तु पश्चिमम्।

तथा

15

यां तिथिं समनुप्राप्य तुलां गच्छति भास्करः। तयैव सर्वसंक्रान्तियांवन्मेषं न गच्छति ॥

1. AS, SP -परत्वम् for -परत्वात्. SP, VSP omit इति (after -परत्वात्). SP तथा च for अतएव. 3. DC, AS, VSP omit एव. 4. DC इत्यादिश्रुतिः. DA omits च. DC, VSP द्विधा. SP inserts एव after -दर्शान्तेः. 5. DE omits च (after अपरः). DC -िस्मन्निवाब्दे. 6. After धीक्रगत्या DA inserts: प्रथमं प्रतिपदि संक्रम्यानन्तरं. AS -वशादमावास्यां. 7. DC, DD, DE, SP संक्रमणे. DE inserts च after संक्रमणेन. DA चान्द्रव्यवनादिति. DC omits इति. 8. DA reads 'नोत्तरः, औत्पातिकत्वात्' after -भावाच. DE औत्पत्तिकत्वात्. 9. DB, SP यथा for तथा. DB, DE, SP omit च after तथा.DC, DD ज्योतिःशास्त्रम्, DE ज्योतिषे for ज्योतिषम्. 10. DC, DD यतः for ततः. [10-13. These four lines are the same as those given in Kauţilya's Artha\$astra (ed. R. Shama Sastry), p. 109.] 13. DE प्रथमान्दान्ते. DC, DD च for ज्ञु. 14. VSP omits तथा.

# यदा वक्रातिचाराभ्यां सूर्यसंक्रमणं भवेत्। चित्रयाणामसृग्धारां तदा पिवति मेदिनी।।

अस्यार्थः — दिवसस्य तिथेः षष्टिभागं दण्डमेकं सूर्यः प्रतिदिनमाकषेति । ततश्च ऋतौ मासद्वयात्मके षष्ट्या दिनैः षष्टिनाङ्याकषोत्तिथिरेका सूर्येणाकृष्यते । एवं चन्द्रेणापि ।. तेन द्वाभ्यां प्रत्यृतु दिनद्वयाकषीद्वर्षेण द्वादश दिनानि लभ्यन्ते, तेन सार्थसंवत्सरद्वयेनाधिमासः संपद्यते । एतदेवाह

# एवमर्धतृतीयानाम्

इति । अर्धं वत्सरार्धं मासषट्कम्, तदेव तृतीयं येषां तन्मध्य इति शेष इति कश्चित् । वस्तुतस्तु

### पश्चाब्दान्ते तु पश्चिमम्

10

इत्युत्तरार्धस्वरसादन्त इति शेषः। ब्रीष्मे माधवादिपट्के पूर्वमिधमासं मेषादि-त्रिकपतितम्, पञ्चाब्दान्ते तु पश्चिमं श्रावणादित्रिकपतितमिधमासं चन्दाकौँ जनयत इत्यर्थः। एतेन माधवादिपट्क एव वर्षोपचेयद्वादशदिनवृद्ध्याधिमासः प्रकृतः इत्युक्तम्। अतएव गृह्यपरिशिष्टं

- 1. SP रवि- for सूर्य- .
- 2. AS inserts इति after मेदिनी. 3. DE, SP omit च. 4. SP -ित्यिरेष भवित for -ित्तिथिरेका सूर्यणाकृष्यते. SP तथा for एवं. 5. VSP omits द्वाभ्यां. AS दिवस- for दिन-. DA -द्वयक्षांद्वषंण, SP, VSP -द्वयाक्षेण. DE omits वर्षेण. 6. DB, DC, DD, AS -वर्ष-, DE, SP -वत्संर- for -संवत्सर-. DE, VSP तदेवाह. 7. DB -तृतीयायाम्. 8. VSP संवत्सराधं for वत्सराधं. SP omits 'वत्सराधं मासषद्कम्, तदेव' and reads instead: वषस्य. DA omits इति शेषः. 11. DC विशेषः for शेषः. DA पूर्वमधिमासमेषादि-. 11-12. DE, SP, VSP omit मेषादित्रिकपतितं, SP leaving a blank space for it. 12. DE, AS omit तु DE श्रावणादिपतितित्रकम्, AS श्रावणादिपतितम् for श्रावणादि-त्रिकपतितम्. DE चन्द्राके जनयते for चन्द्राकी जनयतः. 13. DB, DC, DD, SP वर्षोपचये द्वादश-, AS वर्षोपचयाद्द्वादश-.

5

मध्ये विषुवतोर्भानुर्यान्यहानि तु वर्धयेत्। तैः संभूयाधिको मासः पतत्येष त्रयोदशः॥

विषुवतोर्मेषादितुलादिसंक्रान्त्योर्मध्ये । तथा

माधवादिषु षट्केषु मासि दर्शद्वयं यदा ।

दिराषाढः स विक्षेयः शेते तु श्रावयोऽच्युतः ॥

हिराषाढ इति द्विरापाढादिरित्यर्थः। अतएव ज्योतिःशास्त्रं मिथुनस्थो यदा भानुरमावास्याद्वयं स्पृशेत्। द्विराषाढः स विज्ञेयो विष्णुः स्वपिति कर्कटे॥

तथा विष्णुधर्मोत्तरे (१. ७२. २१-२३)

10 सौरसंवत्सरस्यान्ते मानेन शशिजेन तु ।

एकादशातिरिच्यन्ते दिनानि भृगुनन्दन ॥

समाद्वये साष्टमासे तस्मान्मासोऽतिरिच्यते ।

स चाधमासकः श्रोक्तः काम्यकर्मस् गर्हितः॥

इति । एषा चैकादशदिनवृद्धिस्तिथिहासे बोद्धव्येति । एवं

मलं वदन्ति कालस्य मासं कालविदोऽधिकम् ।

नेहेतात्र विशेषेज्यामन्यत्रावश्यकाह्मिथे : ॥

2. AS पतत्येव . DA, DC, DD, DE, VSP त्रयोदश. [For the reading त्रयोदशः see Kv, p. 115.] 3. DB, SP insert मध्ये before विषुवतो . DB, SP, VSP . तुला - for -तुलादि . DC, DD omit -तुलादि . 4. DB माधवादि- पट्कैकमासि, AS माधवादिपट्के मासि, SP माधवादिषु पट्केकमासि for माधवादिषु पट्केषु मासि . 5-8. VSP haplologically omits all words from शेते तु आवणेऽच्युतः to स विश्लेयो . 5. DB च for तु . DB, DE, SP insert इति after आवणेऽच्युतः . 6. SP omits इति ( after द्विराषाढः ). 8. DB, SP, VSP insert इति after कर्कटे . 9. DA तथादि for तथा . 12. DB वर्षद्वये . 14. DB, VSP omit इति . DB एका for एषा . SP वर्षे for एषा च . AS inserts च after बोद्धव्या .

इति गृह्यपरिशिष्टवचनमपि विष्णुधर्मोत्तरैकवाक्यतया प्रागुक्ताधिमासस्यैव कालमल-त्वमाइ। तदेतद्वचनस्वरसात् सौरमासा यावन्तो यावता कालेन तावता चान्द्राणा-मेकाधिक्यमेव दूषकताबीजम्, तच्चैकिस्मन् वर्षे भानुलङ्कितद्वये पूर्वस्यैव संभवित, नोत्तरस्य। तथा हि, त्रिंशता सौरमासैरेकित्रंशचान्द्रमासा यदि भूतास्तदा परतः सौरमासद्वये त्रये वैकश्चान्द्रो मासोऽधिको भवित, तदैव पूर्वस्य नाधिक्यम्, परस्या-धिक्यं वाच्यम्। तच सर्वथा न संभवतीति पूर्व एव सर्वकर्मानर्हः। एतन्मूलकमेव

> कार्त्तिकादिषु मासेषु यदि स्यातां मिलम्लुचौ। सर्वकर्महरः प्रोक्तः पूर्वस्तत्र मिलम्लुचः॥

इति ज्योतिःशास्त्रवचनम्। यत्तु

त्रयोदशारूयं श्रुतिराह मासं चतुर्दशः कापि न दृष्टपूर्वः। एकत्र मासद्वितयं यदि स्या-दृषेंऽधिकं तत्र परोऽधिमासः॥

1. DC, DD, AS, SP (before correction) प्रागुकाधिकमास-. 2. DB तदैतद्वचन-. DB inserts बत्सरे after -स्वरसात्. DA -मासारम्भो for -मासा यावन्तो. DB यावत्कालेन for यावता कालेन. DA, DE तावतां, AS यावतां for तावता. SP inserts कालेन तावतां after तावता. 2-3. DB रविलक्षितचान्द्रस्योधिक्यम्न, DD रविलक्षितचान्द्रस्याधिक्यं चान्द्राणामेकाधिक्यमेन, SP चान्द्रमासानामेकाधिक्यमेन, VSP रविलक्षितचान्द्रस्याधिकमेन for चान्द्राणामेकाधिक्यमेन . 3. SP तिस्मन्, VSP तस्येकिस्मन् for तच्चैकिस्मन् . SP inserts सित after -द्रये. DC, DD संभव एव for संभवति. 4. DE च परतः, SP तत्यरतः, VSP परतः for तदा परतः . 5. DB सौरादिमास-. DB, VSP -क्चान्द्रमासो. DA, DE insert यदा after मासः . SP अधिमासो for अधिको. SP तदेव, VSP तत्रेव for तदैव. 5-6. For the words from पूर्वस्य to वाच्यम् VSP reads परस्याधिका वा. DD, DE omit परस्याधिक्यं . 6. DC (after correction), AS omit न (after सर्वथा). DA, DE omit इति (after संभवति). DA कर्मानर्ह इति for सर्वकर्मानर्हः . 8. DA मलिम्कुचे. 9. AS यत्र for यत्त . 13. VSP -द्ववेऽधिकस्तत्र परो-.

10

इति शातातपवचनं तदुक्तरूपाधिमासद्वये परस्य नाधिमासतामाह, असंभवात् । किंतु चान्द्रवैशाखादिमासद्वादशके त्रयोदश चान्द्रमासा एव भवन्ति । यदा तु पूर्वमेकं मासं लङ्घयित्वा मध्ये चयमासं कृत्वा पुनरपरं मासं सूर्यो लङ्घयति तदा चतुर्दशः कथमुपपद्यतामित्यत्राह

एकत्र मासद्वितयम्

इत्यादि ।

5

#### परोऽधिमासः

इत्ययमाशयः पूर्वस्य रविणा लङ्घने उत्तरकार्तिकादिमारभ्य परभानुलङ्घितावधि यावन्तः कार्त्तिकादिचिह्ना मासास्तावन्तो यदि ग्रुङ्गप्रतिपदादिदर्शान्ता भवन्ति तदेव तस्याधिक्यं संभवति । तच त्त्रयमासे एकस्मिश्चान्द्रे चिह्नद्रयसमावेशान्न भवत्येवेति नाधिक्यम्, परस्य तु रविलङ्घितस्योत्तरप्रकृतचैत्रादिकमारभ्य संवत्सरं यावधावन्त-श्चीत्रादिचिह्ना मासास्तावन्त एव चान्द्राः संभवन्तीति परस्यैवाधिक्यमिति । अत्तर्व

1. SP नाधिमासता for नाधिमासतामाइ. 2. DC, DD, DE omit एव. 2-3. DB VSP एकमार्स for एकं मार्स . 3. DE पुनरपरमार्स . AS omits मार्स . SP चतुर्द(श)त्वमुत्पद्यता-. 4. AS adds यदा स्थात् after -द्वितयम्. 8. DB रविलङ्घेने. DB उत्तरकार्तिकादिकमारभ्य, DC, DD, AS उत्तरं कार्त्तिकादिमासमारभ्य, DE. SP उत्तरं कार्तिकादिमारभ्य, VSP उत्तरं कार्तिकमारभ्य. 9. DA -चिह्नित-मासा-, DB, DE, AS -चिह्नमासा- DB -दर्शान्तो भवति, SP -दर्शान्तमासा भवन्ति for -दर्शान्ता भवन्ति. DA, DE, SP तदेव for तदेव 10. DB तस्याधिकस्य for तस्याधिवयं DA एकस्मिरचान्द्रचिह्ने द्वय-, AS एकस्मिरचान्द्रचिह्नद्वय-, VSP एकस्मिरचान्द्र-ह्रय-. AS inserts च after भवत्येव. 11. After नाधिक्यम् DA, DE insert: 'तथा च रमृतिः असंकान्तमासोऽधिमासः रफ्टः स्याद्द्विसंकान्तमास क्षयाख्यः (DA-ख्या ) कदाचित्। यत्रैक- (DA त्रैक-, DE यत्रैकत्र for यत्रैक-) वर्षेऽधिमासद्वयं स्यात् क्षयः कात्तिकादित्रये नान्यतः (DA -त्रयेणान्यतः , स्यात् ॥.' DA रविणा लिङ्गतस्योत्तर , DB रविलक्षितोत्तर-. DA प्रकृतचैत्रादिमारभ्यः DC (after correction) -प्रमृति चैत्रादिकमारभ्य, VSP अक्रतचैत्राधिमासमारभ्य. Before संवत्सरं DB, SP insert परभानुलङ्कित- and DC has (in the margin) परभानुलङ्कितावधि-. 12. DE -चिह्नमा(सा) for -चिह्ना मासा . DB, AS, SP, VSP omit मासाः . AS omits चान्द्राः DC, DD omit एव after परस्थ.

तमारभ्येव संवत्सरत्रये आगाम्यधिमासो न तु पूर्वमासमारभ्येति गणनासिद्धमिति । अतएव पूर्वाधिमासात् पूर्वमासमृतस्य च्रयमासं यावन्माधादिसंज्ञा यावत्यस्तावन्त्येव मासिकानि, तत्परभूताधिमासावधि यावत्यः संज्ञास्ततोऽधिकं मासिकमेक-मित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां परस्यैवाधिक्यं प्रामाणिकमिति । अस्य च चैत्रादिलच्ला-नाकान्तत्वादेवे तन्मासविहितकर्मणामुत्तरमासकर्तव्यतामात्रमनुवदन्ति

5

रविणा लिङ्कितो मासश्चान्द्रः ख्यातो मिल्सिस्तुचः। तत्र यद्विहितं कर्म उत्तरे मासि कारयेत्।।

इति, तथा

पचह्रयेऽपि संक्रान्तिर्यदि न स्यात् सितासिते। तदा तन्मासविहितमुत्तरे मासि कारयेत्॥

10

इत्यादिवचनानि । तथा

अधिमासे दिनपाते धनुषि रवी भानुलिङ्गते मासि। चिक्रिणि सुप्ते कुर्यान्नो मङ्गल्यं विवाहं च॥

इति भीमपराक्रमाद्धिमासभानुलङ्कितयोर्भेदेनोपादानमप्येर्ताद्वषयमेव । श्रसमादेव

1. SP omits एव after तमारभ्य. DD नोत्तर- for न तु पूर्व-. DA, AS पूर्वमारभ्येति. DC, DD गणनाऽसिद्धमिति. 2-4. DE omits all words from अतएव to प्रामाणिकमिति. 2. AS पूर्वमास्यतस्य (१) for पूर्वमासमृतस्य. AS inserts तु after -संज्ञाः. DC, DD -संज्ञामारभ्य यावत्य-. 3. DA भूताविष, AS -भूतानि मासाविष तु for -भूतािषमासाविष. DB, AS omit एकम्. 4. VSP omits इति ( after एकम् in line 3). AS inserts इति after आधिक्यम् . 4-5. DC, DD, DE, AS, VSP -लक्षणानतिकान्त-. 5. DE -विहित्तमृत्तरे मासि कर्तव्यता-. DA कर्तव्यता-मुत्तरम् for the phrase उत्तरमास etc. DB, VSP अनुबद्दि . 6. DA -च्वान्त्रख्यातो . 7. DA कार्य for कर्म . 8. DB, DE omit इति. SP omits तथा. 10. DA -विहित उत्तरे . 12. DA वानु- for भानु- . DB मासे for मासि . 13. DB हरी for चिक्रणि. VSP न for नो . DB, SP माङ्गल्यं . 14. DC, DD, DE, AS, VSP इत्यदि for इति. SP -पराक्रमादाविषमास- . SP एतिह्वपयः for एतिह्वपयम् . DB, DC इति for एव ( after एतिह्वपयम् ). SP तस्मात् for अस्मात् .

वचनाद्धिमासाद्भानुलङ्कितस्य भेदावगमान्माधवादिषट्कपतित एव मासः प्रकृत-त्वान्मलमासः, न तु कार्त्तिकादिषट्कपतितः, क्रमसंचितस्यापि तस्यौत्पातिक-त्वादिति सकलगौडनिबन्धारः। वस्तुतस्तु दूषकताहेतोस्तत्रापि संभवादौत्पातिकत्वं नात्र प्रयोजकं किंतु राजानिष्टादिजनकमेव। अतएव

5

### चित्रयाणामसुग्धाराम्

इत्यादि तत्रैवोक्तम्। शुभफलकत्वमपि

लोकस्य फाल्गुने हृष्टी राक्को विजयमादिशेत्

इति । तस्यापि व्यवहाराङ्गता प्रतीयत इति पाश्चात्यादिसंमतो न्याय्यः पच्च इति । अत्र च मिल्लम्लुचे स्पाषाढादिशब्दो गौणः, द्वादशे मासि मलमासपाते आषाढादि-10 स्तानां सपिण्डीकरगाप्राप्त्यर्थः ।

> मेषगरविसंक्रान्तिः शशिमासे भवति यत्र तच्चेत्रम्। एवं वैशाखाद्या वृषादिसंक्रान्तियोगेन।।

1. VSP omits अधिमासात्. DC, DD अधिमासभानुळिब्वतयोः, SP अधिमासे भानुळिब्वितस्य for अधिमासाद्भानुळिब्वितस्य DA, DE न्वर्णतित एव, DC, DD वर्स पतित एव, VSP न्वर्क एव . DB, VSP मास-, DC अधिमासः, DE मळमासः, SP संक्रान्तोऽधिमासो मासः (संक्रान्तोऽधिमासो being written in the margin ) for मासः . 2. DE omits मळमासः . DB, AS, SP, VSP omit तु. DE न्वर्- for न्वर्क- . DA कमसिद्धं च तस्यापि . 2-5. DD haplologically omits all words from -मसंचितस्यापि to सन्नियाणामस्- . 3. DC, VSP -निवन्धकारः . DA omits अपि . DB औत्पातिकं, DE औत्पादिकत्वं for औत्पातिकत्वं . 4. DB राजानिष्टजनकत्वमेव . 5. After अस्यधाराम् AS adds 'तदा पिवति मिदिनी' . 6. DB, DC शुभफळजनकत्वमिष . SP इत्यादि for अपि . 7. DD इष्ट, AS इष्णी, SP इष्णा for इष्टी . SP राज्ञी विजय- . 8. DB पाश्चात्यादिसंगतोऽप्ययं पक्षो न्याप्यः, AS पाश्चात्यादिपक्षो न्याप्यः for पाश्चात्यादिसंगतो न्याप्यः पक्षः . DA न्यायः for न्याप्यः . DB omits इति . 9ff. VSP omits all words from क्षत्र च मिळन्छचे to न तु मासत्विमिति ( see infra., p. 39, line 6 ). 9. DB mits च . DE द्वादकामासि. AS transposes भवति and यत्र. SP यन्न for यत्र

इति ब्रह्मगुप्तकृताषाढादिलक्तगायोगात्। अतएव

सा वैशाखस्यामावास्या भवति या रोहिण्या संबध्यते

इति श्रुत्या वृषार्कसमाप्यत्वेन वैशाखत्वमुक्तम्। तथा

एवं षष्टिदिनो मासस्तदर्धं तु मिलम्खुचः

इत्यादिना पंदिटिदिनात्मकस्य मासत्वम्, मकरस्थरव्यारब्धत्वेनोपाधिना तथा मिलम्लुच-स्यार्धमासत्वमुक्तम्, न तु मासत्विमिति । केचित्तु मीनस्थरव्यारब्धस्युक्लप्रतिपदादि-दर्शान्तश्चानद्रश्चैत्र इति चैत्रलक्तणम्, एवं वैशाखादीनामपीत्यिभधाय मलमासेऽपि वैशाखादिपदानां मुख्यत्विमत्याहुः । तिच्चन्त्यम् । एवमुक्तरपट्के शुक्लप्रतिपदि तुलायां संचर्य शीव्रगत्यामावास्यायां दृश्चिकसंक्रान्तौ पूर्वप्रतिपदः कन्यास्थ-रव्यारब्धत्वेन परप्रतिपदश्च वृश्चिकस्थरव्यारब्धत्वेन तुलास्थरव्यारब्धचानद्रमासाभावे 10 तद्बदे कार्तिकलोपापक्तेः । अस्मन्मते तूभयसंक्रान्त्यविद्यन्त्वनोभयमासत्वादेकस्य न कार्त्तिकलोप इति । किंच, पूर्वसंक्रान्तौ पूर्वमासे प्रतिपदाद्यक्तिणे चान्त्यसंक्रमणे

1, DA -कृताषाढलक्षणायोगात्, DB -कृताषाढादिनक्षत्रयोगात्. 1-6. DA, DE omit all words from अतएव to न तु मासत्वमिति. 2. AS omits भवति. 3. DB omits तथा. 4. DC, DD षष्टिदिने यो for षष्टिदिनो. AS च for तु. 5. DD -नोपधिना. 5-6. AS omits all words from तथा मिलम्खनस्य to मासत्वमिति and reads instead : तथा मलिम्छुचत्वे मासतोक्ता, न हि (? very indistinct) निमि-त्तमासत्विमिति. 9. DC, DD, DE, AS, SP मीनस्थरविप्रारुध- . 7. SP, VSP -श्वान्द्रचैत्र इति. DA omits all words from वैशाखादीनाम् to मलमासेऽपि. DB omits अपि after वैशाखादीनाम् . 8. AS omits वैशाखादिपदानां. DB, AS insert अपि after एवम् . DA एवमुत्तरपाट्कशुक्त-, DE एवमुत्तरपार्धशुक्त- (?). 8-9. DA, DB, DC, DD -प्रतिपदादितुलायां. 9. DB, DC, DD संचायं. 12. SP inserts च after प्रवेप्रतिपदः 9-10. For the words from कन्यास्थरच्यारच्यात्वेन to तुलास्थरच्यारच्यान्त्रमासाभावे DB reads कन्यास्थरव्यारव्धश्चान्द्रमासाभावे. 10. DE, VSP परः प्रति- . AS, VSP omit च after -प्रतिपदः . 11. DA तदाब्दकात्तिकै, SP तदा चेत् कात्तिक- for तदब्दे कात्तिक- . DA -संक्रान्त्यवाचित्वेनोभय- . DA एवास्य for एकस्य. 12. VSP omits न. DB, AS omit इति. DE, VSP omit all words from किं च to यक्तिचिदेतत् (on p. 40, line 2).DA omits न before अन्त्यसंक्रमणे. AS चान्यसंक्रमे, SP चान्त्यसंक्रमे for चान्त्यसंक्रमणे.

5

मलमासे उत्तरस्य पूर्वराशिस्थरव्यारब्धत्वेन तत्र प्रकृतमासत्वाभाव एवापद्येतेति यर्तिकचिदेतत् । अत्र च मलमासे विशेषोऽस्मत्कृतविवेकार्यावेऽनुसंधेयः।

अस्मिंश्चिधिमासे संभवत्कालान्तरं कर्म न कर्तव्यम्,
रिवणा लिङ्कितो मासश्चानद्रः ख्यातो मिलम्खुचः।
तत्र यद्विहितं कर्म उत्तरे मासि कायेत्।
मलं वदन्ति कालस्य मासं कालविद्दोऽधिकम्।
नेहेतात्र विशेषेज्यामन्यत्रावश्यकाद्विधेः॥

इति गृह्यपरिशिष्टवचनात् ।

#### उत्तरे मासि कारयेत्

10 इत्यस्यायमाशयः वैशाखाद्युक्षे खेन यद्विहितं कर्म तत् पूर्वस्य मलमासत्वेन तत्र न कार्यम्, किंतूत्तरत्रैव, तस्यैव प्रकृतवैशाखादित्वात्। यत्त्वमावास्याश्राद्धं प्रेत-मासिकश्राद्धादि च मासि मासि विहितं तन्मलमासेऽपि कर्तव्यम्, पूर्वमासस्योत्तरत्रालाभात । एतदेवाह

#### अन्यत्रावश्यकाद्विधेः

1. DA (before correction) मलमासान, DC, DD परमासे for मलमासे. DB, DC (before correction), DD -रव्यनार्व्यवेन. DB प्रकृते मासत्वा-. DA, AS omit एव. DB प्रतिपयते for आपयेत. 2. DC यत्र for अत्र. DA मलमासिवशेषो-. DA, DE, SP insert इति after अनुसंवेयः. 3. VSP inserts इति after कर्तव्यम्. 5. DA.शाद्धं for कर्म. 8. DD omits गृह्म-. 10. VSP अर्थः for आवायः. DE omits तत्. DB omits तत्र न . 11. DB, DE, AS कर्तव्यं for कार्यम् . DA, DB, VSP -वैशाखत्वादिति. 11-12. AS प्रेतमासिकादि. 12. DB कार्यम् for कर्तव्यम् . 12-13. DA पूर्वामावास्याया उत्तरत्रालाभात्, DB पूर्वपूर्वमासस्योत्तरालाभात् . 13. DB एतदेवत्याह, VSP तदेवाह for एतदेवाह.

इति । तथा

नित्यनैमित्तिके कुर्यात् प्रयतः सन् मलिम्लुचे। तीर्थस्नानं गजच्छायां प्रेतश्राद्धं तथैव च॥

इति । अत्र नित्यमहरहः क्रियमार्गं संध्यापश्चमहायज्ञादि । नैमित्तिकं प्रहणश्राद्धादि । तीर्थस्नानमावृत्तम् ,

# मलमासेऽप्यनावृत्तं तीर्थस्नानमपि त्यजेत्

इति स्मृतेः। गजन्द्वाया च न ब्रह्मपुराणोक्ता, अधिमासे कृष्णत्रयोदश्याः सपाद-त्रयोविंशतिदिनपातासंभवेन इस्तानचत्रस्थसूर्याभावात् ; गजन्द्वायाख्यदेशपरा अमा-वास्यापराह्मपरा वा,

> वनस्पतिगते सोमे छाया या प्राङ्मुखी भवेत्। गजच्छायेति सा प्रोक्ता पितृणां दत्तमन्तयम्।।

10

5

1. After इति DB, DC, DD, AS, SP, VSP insert: अतएव 'तदा अयोदशे (AS -दशं, SP -दशे मासि) आदं कार्यं तदिषकं भवेत्', तथा, 'शाकेनाप्यपरपक्षं (VSP -पक्षआदं) नातिकामेत् (DD repeats शाकेनाप्यपरपक्षं नातिकामेत्)। मासि मासि बोडशनमिति (DB -मित्यादि) श्रुतेः' (गोभिल्यिरिशिष्ट, श्राद्धकत्य, ४१२-१३) इत्यादि।
4. DA omits इति. DB, DC, AS, SP, VSP तत्र for अत्र. SP श्राद्ध' for कियमाणं. 5. DB तीथस्नानममानृत्तम्. DC तीर्थश्राद्धमनानृत्तम्, DD, VSP तीर्थस्नानमनानृत्तम्. 6. DB, DC -श्राद्ध- for न्तान-. 7. DE इत्यादिस्मृतेः. DA omits न. SP मघायुक्त- for कृष्ण-. 8. DE -संभवे इस्ता-. DA, AS इस्त- for इस्ता-. AS inserts किंतु before गजच्छाया-. DE, DA कृष्ठव्यस्कायामुख्य-, DE, VSP कृष्ठव्यस्कायाख्य- for गजच्छायाख्य-. DA, DB, DE, VSP -देशपरम्, DC, DD, AS, SP -देशस्पा for -देशपरा. 9. DA, DE -पराह्मपरं, DC (after correction from पराह्मपा) -पराह्ने, DD, AS, SP -पराह्मपा, VSP -पराह्मं for -पराह्मपरा. DA omits वा. 10. SP has the alternative reading सूर्ये for सोमे in the margin. 11. DE तु for इति.

इति भविष्यपुराणोक्तवचनात्। तथा गृद्यपरिशिष्टम्

अग्न्याधेयं प्रतिष्ठां च यज्ञदानव्रतानि च। वेदव्रतवृषोत्सर्गचूडाकरणमेखलाः। मङ्गच्यमभिषेकं च मलमासे विवर्जयेत्॥

5 'यज्ञदानव्रतानि च' इत्यत्रापि यद्यपि व्रतमात्रं निषिद्धं तथापि यद्वृतं माघाद्युक्लेखेन विहितं तत्परमेव। उक्तन्यायमूलत्वे लाघवात्। यत्तु न माघाद्युक्लेखेन विहितं

1. DA omits इति. DB, DC, DD, AS, SP, VSP -पुराणवचनात्. DE यथा for तथा. DB inserts च after तथा. AS, SP ज्योतिः पराश्वरः for गृह्मपरिशिष्टम् . [2-4. The three lines अन्याधेरं प्रतिष्ठां च etc. are ascribed to Parasara in Sp, fol. 55a, and to Jyotih-parasara in Kv, pp. 129-130, St I, p. 817 and II, pp. 342 and 343, and Sd-k, p. 283, and so on. ] 3. DB, DC, DD, SP देवबत- for वेदबत-. Though better Ms evidence is in favour of the reading वेदनत-, the reading देवनत- seems to be the generally accepted one; because this latter reading is found in Kv, p. 128, Sp, fol. 55a, Sd-k, p. 283, St I, p. 817 and II, pp. 342 and 343, and so on. In his St II, p. 343 Raghunandana explains the word देवन्नतत्रुपोत्सगः as 'देवमुद्दिश नतारूपत्रुपोत्सगों देवब्रतवृषोत्सर्गः'. In the Garuda-purana, where the three lines अन्याधेयं etc. occur, the reading देवनत- is found in the Vanga. and Jivananda Vidyāsāgara's editions ( see Garuda-p. I. 128. 12 ) but in the Venkat. edition (I. 128.13-14) the reading वेदनत occurs. For the reading वेदनतsee also Sv, p. 197, where these lines have been ascribed to Jyotihparāsara. ] 4. DB, DC, DD माज्ञल्य-. 5ff. DA, DE, VSP omit all words from यज्ञदानवतानि च to इति (on p. 43, line 11) here but insert them after चिन्त्यमेवेति (on p. 50, line 3) with the following differences in readings:-VSP omits अपि after इत्यत्र (line 5); VSP तन्मात्रं for वतमात्रं (line 5); DE (in the margin), VSP insert न after माधाव हे खेन (line 5); DA माघाय लिख्य न विदितं, DE माघाय ल्लेखमिभहितं तत्परमेव उक्तं for न माघाय है खेन विहितं (line 6); DA, DE, VSP omit यत् कियते (p. 43, line 1); DE -मासपातेऽपि for -मासेऽपि (p. 43, line 1); DA, DE, VSP omit -त्रता- (p. 43, line 2); DA किंच for किंतु (p. 43, line 4); VSP हरि: for शिवः (p. 43 line 4); DE omits इति (p. 43, line 5); DA उक्तं च, VSP उक्तं for तदुक्तं (p. 43, line 6); DA omits -गृहप्रतिष्ठा- (p. 43, line 9). 5-6. DB मासाय ल्लेखविहितं, AS मासाय हो खेन विहितं. 6. SP inserts तदेव after विहितं.

किंतु प्रतिमासमेव यत् क्रियते तन्मलमासेऽपि कर्तव्यमेव। निरवकाशत्वात्। अतएव रम्भावृतीयात्रताधिकारे शिवरहस्यं

मासे मालम्लुचेऽप्येवं यजेहेवीं सशङ्कराम्। किंतु नोद्यापनं कार्यमित्याह भगवाञ्चित्रवः॥

इति । उद्यापनं प्रतिष्ठा । एतादृशस्यापि व्रतस्यारम्भो मलमासे न कर्तव्यः । 5 तदुक्तं कश्यपेन

> श्रृचेंकमन्दिरगती यदि जीवभान् शुक्रोऽस्तगः सुरवरेंकगुरुश्व सिंहे। नारभ्यते व्रतविवाहगृहप्रतिष्ठा चौरादिकर्म गमनागमनं च धीरै:॥

10

इति । अत्र वृषोत्सर्गाद्दीनां श्रृङ्गग्राहिकया निषेधादशौचान्तद्वितीयदिनविहितमपि वृषोत्सर्गं मलमासे न कुर्यात् , अविशेषात् । कश्चित्तु

> एकादशाहे षण्मासे त्रिपत्ते चाब्दिके तथा। वृषोत्सर्गं प्रकुर्वीत परस्तादुक्तकालिकम्।।

इति सत्यत्रतवचनात् सिपण्डीकरणानन्तरं क्रियमायो वृषोत्सर्ग एव कालशुद्धिचिन्ता, 15

1. DC, DD omit यत् कियते. AS तत् कियते for यत् कियते. SP has यत् कियते in the margin. AS, SP निरवकाशात्. 2. DC, DD -न्नताधिकारेऽपि शिवरहस्ये.
3. DC मासि for मासे. 5. DB omits अपि. AS omits न्नतस्य. DB कार्यः for कर्तव्यः. 6. AS कश्यपेन. 7. DC -गतो for -गतौ. 9. DD -म्रह- for -गृह-.
11. AS, SP omit इति . After इति DC, DD insert : 'एकक्षमेकमन्दिरमिति प्रत्येकमपि संबध्यते । गमनागमनं तीर्थयात्रामित्यर्थः'. SP (after correction) अथ for अत्र . DB, DE, AS, SP, VSP insert च after अत्र . DB, DC, DD, AS, SP, VSP श्व्हमाहिकतया . 11-12. DA -विहितवृषोत्सर्ग . 13. VSP षाण्मासिके त्र- . 14. VSP पुरस्तात् for परस्तात् . 15. DB सिपण्डीकरणोत्तरिक्रयमाण-, DC, DD सिपण्डीकरणोत्तरिक्रयमाण-, AS, SP सिपण्डीकरणोत्तरिक्रयमाण-, AS तु for एव . AS कालाशुद्धि- .

एकाद्शादिविहितस्तु मलमासादाविप कार्य इत्याह । तन्न ।

# परस्तादुक्तकालिकम

इत्यस्य

# कार्त्तिक्यामयने चैव पौष्ण आश्वयुजस्य च

5 इत्यादिगृह्योक्तकालमादायाप्युपपत्तो सामान्यतः प्राप्तं वृषोत्सर्गमात्रमन् मलमासे निषेधविधेर्वाधायोगात्, सिपग्डीकरणोत्तरस्येव तत्पूर्वस्यापि वृषोत्सर्गस्य सावकाशत्वेन

#### अन्यत्रावश्यकाद्विधेः

तथा

# कुर्यान सावकाशं मङ्गल्यम्

10 इत्यादिविधिबाधायोगाचे ति । एवं निरवकाशमि चूडाकरणादि मलमासे न कार्यम् । अतएव भीमपराक्रमे

> अधिमासके विवाहं यात्रां चूडां तथोपनयनादि । कुर्यान्न सावकारां मङ्गल्यं न तु विशेषेज्याम् ॥

1. DE एकादशादिविहितस्तु मलमासेऽपि कार्य-. 2-3. For परस्तादुक्तकालिकम् इत्यस्य VSP reads पुरस्तादुक्तकालिकथः. 3. DB, DC, DD, SP insert पण्मासादा- (SP षाण्मासिकादा-) तिरिक्तकालपरत्वेनावश्यसंकोचस्य (DC, DD -परत्वेनावश्यकसंकोचस्य ) after इत्यस्य . 4. DA पौषम्, DC, DD पौष्याम् for पौष्ण- . 5. DB, AS वृषोत्सर्गमन्य . 5-6. DB मलमासिनिषेध . 6. DE -विधिवाधा- . VSP सिपण्डीकरणस्योत्तरस्येव . DB, AS, SP एव for इव . 7. DC, DD अन्यत्रावश्यकविधेः . 9. DC, DD insert न after सावकाशं . DB, VSP माज्ञत्यम् . After मज्ञत्यम् DA adds न तु विशेषेज्याम्, DE ते विशेष इज्या (?) and VSP न च विशेषेज्याम् . 10. DE इत्यादिविधेविधा-, SP इत्यादेविधा- . AS -वाधापत्तेश्वित . VSP निरवकाशे for मलमासे . 11. AS inserts इति after कार्यम् . 12. SP अधिमासे वि- . DP, VSP omit चूडां . 13. DB, SP insert न before कुर्याक् . AS insert न after सावकाशं . VSP माज्ञत्यं .

इति । अत्र सावकाशं न कुर्यादित्युक्त्वापि विवाहादीनां यदुपादानं तन्निरवकाश-तत्तत्कर्मणामपि निषेधार्थमिति । तथा ऋष्यशृङ्गः

> श्चवषट्कारहोमश्च पर्व चात्रयणं तथा। मलमासेऽपि कर्तव्यं काम्या इष्टीर्विवर्जयेत्॥

अवषट्कारहोमः सायंत्रातहोमः। पर्व पर्वविहितं दर्शपौर्यामासौ पिण्डपितृयज्ञः पार्वण- 5 श्राद्धं च। अत्र केचित्

> सिपगडीकरणादूध्वं यत्किंचिच्छ्राद्धिकं भवेत्। इष्टं वाप्यथवा पूर्तं तन्न कुर्यान्मिलम्सुचे ॥

इति लघुहारीतवचने,—श्राद्धमेव श्राद्धिकम्, खार्थे ठक्, यत्र्किंचिदित्यनेन सामान्य-प्रतीतेः,—श्राद्धमात्रस्य मलमासे निषेधादमावास्याश्राद्धं मलमासे न कुर्यादित्याहुः। 10 तिचन्त्यम्। सामान्यवचनस्य

1. DA, VSP इत्यदि for इति (before अत्र). SP पुनः for अपि. 1-2. DC, DD तिव्यकाशं तत्तत्. 2. SP omits इति . After निषेधार्थमिति SP inserts : तथा अभ्याध्यमित्यादिज्योतिःपराश्यवचनेऽभ्युद्यं चूडादिक्ष्यत्या विवेचितमिति . DE inserts च after ऋष्यश्कः . 3. DC, DD तु for च . 4. DB काम्याह परिवर्जयेत् . 5. VSP inserts च after अवषदकारहोमः . SP omits पर्व before पर्वविहितं . DC, DD, AS -पौर्णमास्यौ for -पौर्णमासौ . 5-6. VSP omits पार्वणश्राद्धं च . 8. DA पूर्णं for पूर्तं . AS inserts च after क्यति . 9. DD omits लघु . DB चचनात् for -वचने . DB inserts इति after श्राद्धिकम् . DB इकन् for उक् . DC, DD, DE, AS, SP, VSP साकल्य- for सामान्य- . 10. The syllables च क्यां of च क्यांदित्याहुः, lost in DA. DC, DD, AS, SP कार्यम् for क्यांत् . 11. DC, DD -वचनात् for -वचनस्य .

5

10

श्चन्यत्रावश्यकाद्विधेः, पर्व चामयणं तथा

इत्यादिवचनेन बलीयसा बाधात्, अन्यथा नित्यनैमित्तिकश्राद्धानामपि बाधापत्तेरिति । न च

नित्यमेकं हि सर्वदा

इति प्रतिप्रसवे एकपदान्नित्यनैमित्तिकारूयदर्शश्राद्धव्युदास इति वाच्यम्। तस्य सावकाशनित्यनैमित्तिकानामश्वयुक्ऋण्णपत्तश्राद्धादीनां व्युदासकत्वेऽपि सार्थकत्वा-दिति। आप्रयर्गं नवशस्येष्टिः। तथा हारीतः

गर्भे वार्द्धृषिक्कत्ये च मृतानां पिण्डकर्मसु। सपिण्डीकरणे चैव नाधिमासं विदुर्वुधाः॥

गर्भे गर्भकृत्ये पुंसवनसीमन्तोन्नयनादौ । वार्द्धविकृत्ये वैश्यानां

3. SP इति for इत्यादि-. DA इत्यादिनशेषवचनेन. DB नाधितत्वात् for नाधात्.
6. DE omits तस्य. 7. DA (before correction) -पक्षे श्राद्धादीनां, DC, DD -पक्षीयश्राद्धादीनां. AS व्युदासकत्वेन for व्युदासकत्वे . DC, DD, AS, VSP omit अपि (after व्युदासकत्वे). 8. DC omits इति . AS omits तथा . 9. SP पित्- for पिण्ड- .

### गोभिलोक्ते। यत्त

1. DB, VSP गोमिलोक्ते: After गोमिलोक्ते DC, DD, SP, VSP (with crosssigns at both ends of the passage in VSP) insert: "सिपण्डीकरणे वाधिमासदोषो नास्तीत्यर्थः (VSP omits all words from सिपण्डीकरणे to नास्तीत्यर्थः )। इत्यं व (SP-places इत्यं व before सिपण्डीकरणे)

प्रत्यब्दं द्वादशे मासि कार्या पिण्डिकया द्विजै:।

वनिवत्त्रयोदशेऽपि स्यादाद्यं (DC, DD - द्य- for -द्यं ) मुक्का तु वत्सरम् ॥ इति हारीतवचनमन्त्या- (DC, DD, VSP -न्ता- for -न्त्या-) धिमासविषयक- (DC, DD, VSP omit -क-) मेवेति । अत्र चायं (SP omits च) न्यायः—अन्त्या- (DC, DD, VSP -न्ता- for -न्त्या-) धिमासे एकनामत्वं (DC, DD -मासत्वं for -नामत्वं ) मासद्वयस्य न मुख्यं (DC, DD मुख्यत्वं for मुख्यं ) किंतु माघादिविहितसपिण्डीकरणादिकमित्राप्त्यर्थं गौणमेव, तत्वश्च निरूढळाञ्चणिकतत्तन्मलमास- (DC, DD, VSP -तत्तनमास-) मादाय वचित् (DC, DD, VSP omit क्वचित् )

द्वादश मासाः संवत्सरः

इति श्रुतिबोधितसंवत्सरखरूपनिवाहे तत्रैव

पूर्णे संवत्सरे

इत्यादिना सपिण्डीकरणविधिः, नोत्तर इति । अतएव

संवत्सरातिरेको व मासइचैव ( VSP मासो यः स्यात् for मासइचैव )

त्रयोदशः ( SP, VSP -दश for -दशः )।

तस्मात्त्रयोदशं ( VSP -दशे for -दशं ) श्राद्धं न कुर्यान्नोपतिष्ठते ॥

इति ऋष्यश्क्षवचने त्रयोदशस्य संवत्सरातिरिक्तत्वं हेतुतयोपन्यस्य पूर्वस्य ( VSP omits पूर्वस्य ) मलमासस्यव संवत्सरिनवीहकतया तत्रव त्रयोदशं निषिध्य संवत्सरिविहितसिपण्डीकरणमुक्तम् । एवं पषदशश्राद्धमात्राधि - ( VSP -श्राद्धाधि - for -श्राद्धमात्राधि ) कारिणामिप

#### मृताइनि तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्

हत्यादिना त्रयोदशस्य वत्सर-(VSP omits वत्सर-) बहिर्भावात् [SP, before correction,—पञ्चदशश्राद्धमात्राधिकारिणा मासिकश्राद्धं कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सरमित्यादिना त्रयोदशस्य संवत्सर-बहिर्भावात् for the words from पञ्चदशश्राद्धमात्राधिकारिणामपि to वत्सरबहिर्भावात् ; it has also in the margin the alternative reading '(पञ्चदशश्राद्धमात्राधिकारिणा) -मिप मृताहिन तु कर्तव्यं प्रतिमासं तु वत्सर इति बहिर्भावात् ' for the above mentioned words] न तदविध मासिक- (DC, DD त्विधमासिक-, VSP तद्दिधमासिक- for तदविध मासिक-) मित्युक्तम् । मध्याधिमासे तु नास्य न्याय- (DD न्याय्य-) स्यावसर इति । तत्र द्वादशे मृताहाप्राप्ते (SP मृताहप्राप्तेः), VSP मृताहाप्राप्तेः) त्रयोदश एव मासे सिपण्डीकरणादि-किमिति । अतएव सत्यवतः

अधिमासो न कर्तव्यः श्राद्धे सांवत्सरादिके।

तथा

वर्षे वर्षे च यच्छ्राद्धं मातापित्रोर्मृताहनि । मलमासेऽपि कर्तव्यं व्याघस्य वचनं यथा ॥

संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्यादिधमासकः। तदा त्रयोदशे मासि किया प्रेतस्य वार्षिकी॥

इत्याह (SP inserts इति मध्ये and VSP मध्ये before इत्याह)। केचित्तु एवमुत्तरेऽप्यधिमासे (DD, SP, VSP एवमाहावपीत्याद्यधिमासे for एवमुत्तरे etc.; DC, VSP insert अपि after प्यधिमासे) त्रयोदशे सिपण्डीकरणमाहुः। तिचन्त्यम्। न च (DC, DD, VSP omit न च; SP has न च in the margin) मलमासस्य प्रागुक्तन्यायेन कार्त्तिकादिपदावाच्य- (DC -पदवाच्य-) त्वात्तत्र मृतस्य श्राद्धे कार्त्तिकादेरनङ्गत्वात् सौराहरेणैव (DC, DD omit एव) कर्तव्यतया त्रयोदशे मृताहाप्राप्तेन श्राद्धं किंतु द्वादश एव, सौरेणैव (DC, DD, VSP च for एव) सौराहरे कदाचिन्मृततिध्यप्राप्त्या श्राद्धलोपाद्वरं चान्द्रस्यैव तुलास्थरव्यारव्धत्वादिरूपगुण- (DC, DD -त्वादिकगुण-) योगाद् गौणस्याङ्गत्वमिति वाच्यम्। एवमपि मलमासम्वतस्य वर्षान्तरे क्षयमासे तुलास्थरव्यारव्धादेरप्राप्तौ श्राद्धलोपतादरः स्यात्, तदा च तुलास्थरव्यारव्धशुक्कप्रतिपदादिदशिन्तमासत्वं (DC, DD, VSP insert गुरुं after -मासत्वं) विहाय तुलास्थरव्यावचिक्ठभकालस्यैव लघोरङ्गत्वकल्पनेति। अत्यव

मलमासे तु संप्राप्ते बाह्मणो मियते यदि। कनाभिषयो मासोऽसौ कथं कुर्वन्ति याहिकाः॥ यस्मिन् राशिगते भानौ विपत्तिः स्याद्द्विजन्मनाम्। तेषां तत्रैव कर्तव्या पिण्डदानोदककिया॥

तथा माधवीयसंग्रहे

वर्षे वर्षे तु यच्छाद्धं मृताहे (DC युताहे for मृताहे) तन्मलिम्छ्चे। कुर्यात्तत्र (DC, DD, VSP तु तत् for तत्र) प्रमीतानामन्यथा (DC, DD अन्यत्र

for अन्यया) तु न तद्भवेत्॥

इति सत्यतपो- (SP सत्यवत- for सत्यतपो-) वचनमिति । एतावता ब्रह्मगुप्तोक्तमेव माघादिपद-प्रवृत्तिनिमित्तमित्यपि स्फुटीचकारेति (DC, DD insert आहुः after -चकारेति)"।

1. DB, SP, VSP संवत्सरादिके, AS सांवत्सराब्दिके . 3. DD, DE, SP, VSP तु for च . 4. DB व्यासस्य for व्याप्रस्य .

इत्यादि पठन्ति तदमूलमेव। समूलत्वेऽपि यदाशौचपिततं सांवत्सरिकश्राद्धमशौचान्ते मलमासे कर्तव्यतया पति तदा मलमासेऽपि कार्यमित्येवंपरम्। अतएव ऋष्यशृङ्गः

> शुचीभूतेन दातव्यं या तिथिः प्रतिपद्यते । सा तिथिस्तस्य कतंव्या न त्वन्या वै कदाचन ॥

5

इति । मलमासपातेऽपि नान्येत्युक्तम् , अन्यथा वैयर्थ्यात् । न च बाधकासत्त्वे सित नान्येत्येव तस्यार्थः, अन्यथाऽशौचान्ते द्रव्याद्यसंपत्तिरूपविष्ने पित्ताण्यशौचान्ते च रात्राविप श्राद्धप्रसङ्गो लोपो वापद्येतेति वाच्यम् । विष्ने कर्मानिर्वाहस्य सर्वथैवासंभवाद्वात्रौ च निषिद्धत्वाद्दन्यत्रानुष्ठानस्यौचित्यात् , मलमासपाते तूत्तरे मासि शुद्धिप्रथमदिनरूपकालस्यासंभवेन निरवकाशतया प्रतिप्रसवविषयतयाकरणे 10 दोषाभावात् ,

#### न त्वन्या वै कदाचन

1. VSP पठित. DB यदाशीचान्तपिततं. SP inserts तत् after -पिततं. DB सांवत्सिरिकं for सांवत्सिरिकं - DC, DD insert तदा after -श्राह्मम् . SP inserts अपि after अशोचान्ते 1-2. DC, DD -मशौचान्तमलमासे कर्तव्य - 2. DA मलमासि for मलमासे DC, DD omit अपि DA, SP एवं for एवंपरम् . 4. AS प्रतिपाद्यते . 6. For the first इति DA reads इत्यादि कदाचनेति and DE has इत्यन्न कदाचनेति AS अपि for सित. 7. DA नान्यत्रेव, DC, DD न त्वन्येत्येव for नान्येत्येव . DC, DD insert च after अन्ययाशौचान्ते DA इव्यादिसंपत्ति - AS पिक्षण्यशौचे च . 8-9. DC -निर्वाहकस्य सर्व - 9. VSP omits च After औचित्यात् SP inserts : सिपण्डीकरणे चाधिमासे दोषो नास्तीत्यर्थः . 9-10. DB -पाते उत्तरे मासि, DC, DD -पाते तु तदुत्तरे मासि, VSP -पातेऽपि उत्तरमासि . 10. VSP शुद्धिः प्रथम - . VSP -संभवे निरव - . DE omits प्रतिप्रसवविषयतया . DC omits -विषय - . VSP -विषयतया करणे . SP omits -करणे .

5

10

इत्यस्य तद्विपयत्वस्योचित्यात्। तदेवमपाटवाशौचादिना पतितं सांवस्सरिक-श्राद्धमशौचान्ते मलमासे न कार्यं किंतु मलमासाव्याप्रकृष्योकादृश्यामेवेति केषांचिन्मतं चिन्त्यमेवेति। यत्तु

> दशहरादिष्वनुत्कर्षश्चतुर्ध्वपि युगादिषु । उपाकर्मणि चोत्सर्गे तत्कर्तव्यं वृषादितः ॥

इति गृह्यपरिशिष्टनाम्ना वचनं पठित्वा जीमृतवाहनेनोपाकर्मादि वच्चमाणं सौर एव कार्यमित्युक्तं (कालविवेक, पृ: १४४-५; २७७-८, ३६२-४) तदनाकरम्। मलमासस्य ज्येष्ठादिपदवाच्यत्वाभावेन तत्र दशहरादीनामसंभवात्, अष्टकानां पौर्णमास्यन्तमासेनेव समृलेर्बहुभिर्वचनैर्विधानात्, उपाकर्मणोऽपि

संप्राप्ते श्रावणस्यान्ते पौर्यामास्यां दिनोदये

इत्यादिवचनेन चान्द्र एव विधानात्, युग्मादितिथीनामपि ब्रह्मपुरागो चान्द्र एव

1. DA तिह्वयत्वस्यैवीकित्यात्, DB, SP, VSP तिह्वयत्वीकित्यात्, DC, DD, AS तिह्वयस्यौकित्यात्, DE दोषाभावस्यौकित्यात् for तिह्वयत्वस्यौकित्यात्. DC तदेव सपाटवा-. SP -पाटवायशौका-. 1-2. DB सांवत्सिरिकं श्राद्ध-. 2. DA inserts एकादश्यादिम् after सांवत्सिरिकशाद्धम्. DA inserts च after मलमासे. DC, DD, DE कर्तव्यं for कार्यः. 3. SP केनचिदुक्तं for केषांचिन्सतं. DB, DC, DD, DE, SP, VSP insert तत् before चिन्त्यम्. After चिन्त्यमेवेति DA, DE, VSP insert the words from यञ्चदानवतानि on p. 42, line 5) to इति (on p. 43, line 11). 4. DB च for कार्यः. 6. DA omits वचनं. After जीमृतवाहनेन DA inserts आदिशब्दादष्टका. 6-7. Instead of the words from उपाकमादि to कार्यम्, DC, DD, VSP read: दशहराजन्मतिध्यष्टकादयः सौर एव कार्यां, AS उपाकमीदि सौर एव मासि कार्यम्, and SP 'दशहरातिध्यष्टकादयः सौर एव कार्यंति। उपाकमीण वश्यमाणे सौरकार्यं . 8. DA -पर- for -पदः. VSP -वाच्यताऽमावेन. AS दशहराऽसंभवात्. DB, AS, SP अष्टकादीनां. 10. DA संप्राप्तौ पौर्णमास्या दिनोदये for the whole line. 11. VSP युगादि- for युग्नादि-.

व्यवस्थापितत्वात्, जन्मतिथीनामपि सौरे कदाचिदप्राप्तौ लोपापत्तेश्चान्द्र एव व्यवस्थाया औचित्यात्,

उत्कर्षः कालवृद्धौ स्यादुपाकर्मादिकर्मणाम् ,

तथा

ज्पाकर्म तथोत्सर्गः प्रसवाहोऽष्टकादयः। मानवृद्धौ पराः कार्या वर्जयित्वा तु पैतृकम्॥

5

इति वचनविरोधा । अत्र पैतृकं सिपगडीकरणम् , तस्यैव मलमासे विधानात् । तथा

भीष्मश्राद्धमुपाविधिर्दशहरा ज्ञेत्रस्य या पूर्णिमा जन्माहः सुखरात्रिका दमनकं भाद्रे चतुर्थ्यष्टमी। पित्रोः श्राद्धदिनं युगादितिथयः पुष्याभिषेकस्तथा माघे सूर्यदिनं निशाचरतिथिनोत्किष्मेतह्रभेत।।

10

इति ऋषिनामशून्यं पठन्ति, तदपि निर्मूलमेव। तदेवं वैशाखादिविहितं कर्म दर्शान्तेष्वेव वैशाखादिषु कार्यम्। मलमासस्य तथात्वाभावेऽपि विशेषवचनात्तत्र सपिगडीकरणादि कार्यम्। एवं पौर्णमास्यन्तादावपि तत्तत्तिथिविशेषोक्षे खिवहितं

1. DB transposes सौरे and कदानित्. DC, DD -निर्संप्राप्ती. 1-2. SP -श्वान्द्रव्यवस्थाया- (dropping एव ?). 7. DE omits वचन-. DA inserts तु after अत्र. DC, DD मलमासिवधानात्. DC, DD यथा for तथा. 8. DA, DC -श्राद्धसुपाधि-, DD -श्राद्धसुपाकृति- for -श्राद्धसुपाविध-. 9. AS मदनकं for दमनकं. VSP नान्द्रे for भाद्रे. 10. For पुष्पाभिषेकस्तथा DB reads only पुष्पा with a blank space after it. 11. AS omits लभेत् haplologically. 12. DE omits कर्म. 13. VSP वैशाखेषु. DA मलमासे for मलमासस्य. SP, VSP omit अपि. AS तु for तत्र. DC, DD insert अपि after तत्र. 14. DC, DD सिपण्डीकरणादिकं, SP सिपण्डीकरणादिकं for सिपण्डीकरणादि. DC, DD, VSP तत्र तिथि-, DE तत्र for तत्तिथि-. AS repeats -विशेष-. DB -विशेषोल्ले खेन विहितं.

युगाद्यादियावित्तिथिकृत्यं कार्यम्। अत्र सांवत्सरिकस्य मासविशेषाङ्किततिथि-विशेषोल्लेखेन विहितत्व।त्तद्पि कार्यमिति कश्चित्। तन्न।

> चक्रवत् परिवर्तेत सूर्यः कालवशाद् यतः अतः सांवत्सरं श्राद्धं कर्तव्यं मासचिह्नितम्।।

5 इत्यभिधाय

10

मासचिह्नं तु कर्तव्यं पौपमाधाद्यमेव हि

इति लघुहारीतवचने पौषमाघादिचिह्नितमासेष्वेव सांवत्सरिकस्योक्तत्वात्। तथा पितामहः

> आब्दिके पितृकृत्ये च मासश्चान्द्रमसः स्मृतः। विवाहादौ स्मृतः सौरो यज्ञादौ सावनो मतः॥

''विवाहादौं'' इत्यादिपदेन चूडादीनां प्रहणम् । यथा

# चूडा माघादिषट्के

इत्यादि । "यज्ञादौ" इत्यादिपदं प्रायश्चित्तायुर्दायाशौचपुंसवनादिमाससंवत्सरो-ढलेखविहितकर्मपरम् । अतएव गार्ग्यः

1. DA यावत्तिथिकृत्यं, DB युगादिवत्तिथिकृत्यं, DC, DD युगाद्यादिविहितं यावत्तिथिकृत्यं, DE युगादिविहितं यावत्तिथिकृत्यं for युगाद्यादियावत्तिथिकृत्यं DD तत्र for अत्र SP -िवशेषानिकृतः न being inserted marginally). 2. DA अपि for इति. DA तदिप न for तत्र. 4. VSP संवत्सरं. 7. AS पौषमाघाद्यमासेष्वेव. 10. DA सौरो मासो विवाहादौ for विवाहादौ स्मृतः सौरो DA inserts इति after मतः. 11. DA विवाहादिः for विवाहादौ DA चूडाकरणादीनां. DA, SP तथा for यथा; DC, DD omit यथा. 13. DA, DB omit नमस-. DA नसंवत्सरो-, AP, SP नसंवत्सराविशेषो- for न्यंवत्सरो-.

आयुर्दायविभागश्च प्रायश्चित्तक्रिया तथा। सावनेन तु कर्तव्या मन्त्राणां चाप्युपासना।।

तथा सूर्यसिद्धान्तः ( १४.१६ )

सूतकादिपरिच्छेदो दिनमासाब्दपासाथा। मध्यमग्रहभुक्तिश्च सावनेन प्रकीर्तिता॥

5

इति। पुंसवनादिसंस्काराश्च

पुरा स्पन्दते इति मासे द्वितीये तृतीये वा ( पारस्करगृह्यसूत्र १.१४.२ ),

तथा

षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तः ( याज्ञवल्क्यसमृति १.११ ),

10

तथा

षष्ठेऽन्नप्राशनं मासि ( याज्ञवल्क्यस्मृति १.१२ ; मनुस्मृति २.३४ ),

तथा

सांवत्सरिकस्य चूडाकरणं तृतीये वा ( पारस्करगृह्यसूत्र २.१.१-२ ),

15

1. DA (before correction), DB -िक्रयास्तथा. 2. AS सावने तु. DB, VSP omit च. 3. SP -िसद्धान्ते. 4. DA -परिच्छेदे दिन-. DA, DE, AS -मासादयस्तथा [For the reading -मासान्द्रपास्तथा see Sūrya-siddhānta 14.19, Śd-k, p. 240, St I, pp. 119, 747, 775 and 908, and so on.] 6. DB, VSP omit इति . DA -संस्कारेषु च, VSP -संस्कारथ . AS omits च . 7. DB सवनं स्पन्दनात् पुरा, and AS, SP स्पन्दनात् पुरा for पुरा स्पन्दते . [The Pāraskara-gṛhyasūtra reads स्पन्दते for स्पन्दते .] DB मास- for मासे . 11. DB omits तथा . 14. DC, DD DE, AS, VSP omit तथा . 15. DB संवत्सरे चूडा- . AS inserts मध्ये after सांवत्सरिकस्य, and अन्दे after तृतीये .

तथा

### गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्

( याज्ञवल्क्यस्मृति १.१४ ) इत्यादौ । अत्र अहन्येकादशे नाम ( याज्ञवल्क्यस्मृति १.१२ )

5 इत्यत्र नामकरणे सावनप्रतीतेरेकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थ इति न्यायादाचाराश्च सावन-मासस्यैव प्रहणम् । तथा विष्णुधर्मोत्तरे (१.७२.२६)

> अध्वायनं च प्रह्चारकर्म सौरेण मानेन सदाध्यवस्येत्। सत्राण्युपास्यान्यथ सावनेन लौक्यं च यत् स्याद्वयवहारकर्म॥

10

इति । अध्वायनं यात्रा । तत्र

मार्गशीषें शुभे मासि यायाद् यात्रां महीपतिः

इत्यादौ सौरमार्गादिप्रहणम् । प्रहचारकमेंति प्रहचारे गोचरदशापाकादौ प्रतिकूल-प्रहचारे यत्कर्म शान्तिकं प्रह्यागादि । सत्राणि गवामयनादीनि । लौक्यं

2. DA, DB, DC ब्राह्मणस्योपनयनम् ; the syllable between प and य, dropped in AS. 5. DE अत्र for एकत्र. AS omits नामकरणे. DB, DC, DD, AS, SP, VSP omit शास्त्रार्थः. 8. DB सदाच्यरस्य for सदाध्यवस्थेत्. 10. DB लोक्यं for लोक्यं. 11. VSP omits इति. 12. DB यां यां, DC या या for यायात्. 13. DB सौरमार्गशिक्षिदिम्रहणं, VSP सौरमार्गम्रहणं. DA omits महत्त्वारकर्मेति. VSP omits महत्त्वारे. DB महत्त्वारगोचराष्ट्रवर्णादौ, DC, DD महत्त्वारे गोचराष्ट्रवर्णकादौ and SP महगोचराष्ट्रवर्णादौ for महत्त्वारे गोचरदशापाकादौ. 14. VSP महत्त्वारे for महत्त्वारे . DE शान्तिकमह-. DB लोक्यं for लोक्यं.

भृतिवृद्धयादि । मासेन यास्यसि मासेनागमिष्यसीत्यादौ लौकिकप्रेष्यश्च । एवमन्यत्रापि विशेषविधिदर्शनान्मासव्यवस्थोहनीयेति ॥

# अथ संक्रान्तिनिर्णयः॥

तत्र ज्योतिःशास्त्रम्

अयने द्वे विषुवे द्वे चतस्रः षडशीतयः। चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रान्त्यो द्वादश स्मृताः॥

5

द्वादशेत्यधिमासपातेऽपि न त्रयोदशेत्यर्थः। तथा

मृगकर्कटसंक्रान्ती द्वे तूद्ग्दिणायने। विष्वती तुलामेषे गोलमध्ये तथापराः॥

मृगो मकरः। गोलो राशिचक्रम्। व्यक्तमाह तत्रैव

10

धनुर्मिथुनकन्यासु मीने च षडशीतयः। वृषवृश्चिककुम्भेषु सिंहे विष्णुपदी तथा।।

1. DB मृतिकर्मादि, DE, VSP भृतिगृद्धधादि for मृतिगृद्धधादि DB बास्यित for धास्यित. DB आगमिष्यित, VSP गमिष्यिस for आगमिष्यिस. DC, DD इसादि for इत्यादी. DC, DD लौकिकः प्रैष्यश्च, DE लौकिकप्रेषश्च, AS लौकिकप्रेष्ये, SP लौकिक-प्रैष्यक्ष, VSP लौकिः प्रैष्यः for लौकिकप्रेष्यक्ष. 2. AS -दर्शनान्मासस्य व्यवस्थी -. 3. DC -कृत्यम् for -निर्णयः. 4. DE अत्र for तत्र. 7. DE द्वादशेति त्रयोदशमासपातेऽपि त्रयोदशेनेत्यर्थः DC, DD, DE omit तथा. 9. DA transposes विषुवती and तुलामेथे 12. SP -सिंहेषु कुम्मे for -कुम्मेषु सिंहे. DB, DE, AS, SP स्मृता for तथा. [The reading तथा is found in Kv, p. 381 and Vk, p. 204.]

5

अत्र च संक्रान्तेरतिसूच्मकालत्वात्तत्र कर्मानुष्टानं न संभवति । तदुक्तं

सुस्थे नरे सुखासीने यावत् स्पन्दति लोचनम्। तस्य त्रिंशत्तमो भागस्तत्परः परिकीर्तितः॥ तत्पराच्छतशो भागस्त्रुटिरित्यभिधीयते। त्रुटेः सहस्रमागो यः स कालो रविसंक्रमे॥

(देवीपुराण २४.२२-२३) इति। अतः पूर्वापरस्थूलकालानामेव पुगयत्वमित्याह देवीपुरागो (२४.१३)

> याविद्वशकला भुक्तास्तत्पुगयं चोत्तरायग्ये। निरंशे भास्करे दृष्टे दिनान्तं दित्तणायने।।

10 अस्यार्थः संक्रान्तिचायो भास्त्ररोंऽशकशून्यो भवतीति निरंशः संक्रान्तिचाणस्तिस्मन्, भास्त्ररे भास्त्ररोपलच्तिते दिवेति यावत्, दृष्टे गणितशास्त्रतो ज्ञाते, याविद्वंशतिदृण्डा भुक्ताः संक्रान्त्यनन्तरं भवन्ति तावत्पुरायकाल उत्तरायणसंक्रान्तौ । एवं दृच्चिणायने

1. AS omits च. DC, DE, AS, SP, VSP -स्क्ष्मतम- for -स्क्ष्म-. VSP inserts इति after संभवति. 2. AS समासीने for सुखासीने. 3-4. VSP haplologically omits all words from तत्परः to शतशो भागः. 4. DE तत्परः सप्तमो भाग-, AS तत्पराच्छतमो भाग-. 5. DB, DC, DD, AS, SP -संक्ष्मः for -संक्ष्मे . [For the reading रिवरंक्ष्मे see Devi-purāṇa 24.23 and Vk, p. 205.] 6. DB, DC, DD, SP omit इति before अतः. 8. DA यावित्त्वात् for याविद्वा-. [For the reading याविद्वा- see Devi-purāṇa 24.13, Vk, p. 205, St I, p. 140, and so on.] 9. DE inserts इति after दक्षिणायने. 10. DB संक्षान्तिकक्षणे. DB, DC, DD, AS, SP भास्करों दशब्दा । VSP निरंशकः for निरंशः . SP inserts एव after तिस्मन् . 11. AS, SP omit भास्करे. SP भास्करस्योगळिक्षते for भास्करोपळिक्षते. DC, DD, DE, SP, VSP याविद्विश्वतिर्देण्डा-. 12. DC, DD पुण्यकालम् , DE प्राप्यकालः, AS कालः for पुण्यकालः . AS दिक्षणायनसंकान्ती for दिक्षणायने.

दिवा ज्ञाते संक्रान्तिप्राक्कालीनं दिनान्तम्, तत्पर्यन्तं पुण्यकालस्त्रिशहण्डा इत्यर्थः।

### त्रिंशन्नाडिका दिनमानम्

इति ज्योतिर्विदः। एतचानागतातीतद्गडानां पुगयत्वं तत्रेवोक्तम्। यथा

षडशीतिमुखेऽतीते वृत्ते च विषुवद्वये । भविष्यत्ययने पुगयमतीते चोत्तरायगो ॥ (देवीपुराण २४,१६)

5

उत्तरायणपदोपादानादयने दित्तणायन इत्यर्थः। अस्मादेव वचनात

अर्वाक् षोडश विज्ञेया नाड्यः पश्चात्तु षोडश । कालः पुण्योऽर्कसंकान्तेर्विद्वद्भिः परिकीर्तितः ॥ संक्रान्तेः पुण्यकालस्तु षोडशोभयतः कलाः । अतीतानागतो भोगो नाड्यः पश्चदश स्मृताः ॥ ( देवीपुराण २४.७ )

10

1. DD संजाते for ज्ञाते. DE, AS -प्राकालीनदिनान्तम्. DA omits दिनान्तम्. AS, VSP omit तत्पर्यन्तं. After इत्यर्थः DC, DD, AS, VSP (marginally within brackets) insert : यद्वा भास्करे निरंशे दृष्टे दिवेति यावत्, and SP inserts यद्वा भास्करे with a blank space after भास्करे. 2. DB दिनम् for दिनमानम्. 3. DA एतज्ञागतातीत-, AS एतज्ञातीतानागत- for एतज्ञानगतातीत-. DB तथा for यथा. 4. DB विषुपद्वये. 5. DB inserts इति after चोत्तरायणे. 7. DB inserts अपि after -दानादयने. SP दक्षिणायनम् for दक्षिणायने 8. DE अयोदश for तु षोडश. VSP च for तु. [8-9. The verse अर्वाक् षोडश etc. is the same as Laghu- किंदितंतः. 10. AS inserts तथा before संकान्तेः. DC कालाः for कलाः. DC, SP, VSP insert इति after कलाः. 11. DA, DE, AS, SP अतीतानागतो भागो, DB अतीतानागते भोगो, DC, DD अतीतानागता भागो. [The reading भोगो is found in Vk, p. 207 and St I, pp. 142 and 150 and II, p. 5. In the Devi-purāṇa the line reads अतीतानागता भोगा नाक्यः etc.]

6

5

इति शातातपञ्जावालदेवीपुराणवचनैर्यदुभयतोवर्तिकालानां पुरायत्वमुक्तं तत्पडशीत्या-दिष्ववकाशमलभमानं दिवा विष्णुपद्यां बोद्धव्यम्। दिवा विषुवपडशीतिसंक्रमयो तु मानार्धमेव पश्चदश दगडाः पुण्यकालः। तदुक्तं

> मानार्ध भास्करे पुग्यमपूर्णे शर्वरीदले। संपूर्णे चार्घरात्रे च उदयेऽस्तमयेऽपि वा।। अर्घरात्रे त्वसंपूर्णे दिवा पुग्यमनागतम्। संपूर्णे तूभयोर्ज्ञेयमतिरेके परेऽहनि।।

(देवीपुराण २४.१४-१५) इति। भास्करे तदुपलक्तिते दिवेति यावत्। एतस्य पारिशेष्याहिवाविषुवद्वयषडशीतिविषयम्। अपूर्णे शर्वरीदलेऽर्धरात्रात्पूर्वं संक्रमणेषु 10 द्वादशस्वेव मानार्थं पुण्यमित्यनुषज्यते। तथा, संपूर्णेऽर्धरात्रे संक्रमणेषूद्ये चास्तमये च मानार्थं पुण्यम्। तस्र पूर्वदिनपरदिनयोरेव सांनिष्यात्,

### संपूर्णे तूभयोर्झे यम् ( देवीपुराण २४.१४ )

1. AS बचनेर्यंदुभयवति-. DC, DD, DE -कळानां for -काळानां . DA inserts हित after पुण्यत्वम् . 2. SP विष्णुपदीसंकान्तिविषयं for विष्णुपदां. DB विषुप- for विषुव-. 3. VSP पष्म for पष्मदश. DB, SP पुण्यकाळाः for पुण्यकाळाः . After पुण्यकाळाः DC, DD insert: तिल्लाइण्डा दिनमानिमिति ज्योतिःशास्त्रवचनात् . 4. DE मानाधें भा- . 5. SP च for वा. 8. DB, DC, DD तदुपळक्षितदिवेति 9. DB -विषुप- for -विषुव- . DE omits द्य- . AS -रात्रात्पूर्वसंक्रमणेषु . 10. DA inserts दिवा after द्वादशस्त्रेच. DC अनुभज्यति for अनुषज्यते. DA inserts तु after संपूणें. VSP omits च preceding अस्तमये. DA अस्तयमये, VSP अस्तमये for चास्तमये. 11. DB, AS एतच for तच. SP पूर्वपरिदन-, VSP परिदनपूर्वदिन- for पूर्वदिनपरिदन- . AS omits all words from तच पूर्वदिन- to वश्यमाणवचनाच (on p. 59, line 1),

इति वच्यमाणवचनाच । अपूर्णार्धरात्रसंक्रमणे यन्मानार्धमुक्तः तत्कस्य दिनस्यो-दयेऽस्तमये च मानार्धम् , किमेकदिनस्य दिनयोर्वा, अर्धरात्रात्परतः संक्रान्तौ च कस्मिन् दिने पुण्यमित्यत्राह

# अर्धरात्रे तु ( देवीपुराण २४,१४ )

इत्यादि । दिवा पुण्यं मानार्धमित्यर्थः । तचानागतम् । अनागतसंक्रान्तिसंबन्धि-त्वादनागतम् । तेन पूर्वदिनपरमानार्धं पुग्यमित्युक्तम् , तद्दैव संक्रान्तरनागतत्व-संभवात् । उभयोरित्युभयोदिनयोर्मानार्धमित्यर्थः । अतिरेकेऽर्धरात्रात्परतः संक्रान्तिषु परेऽह्नयुदयाविष मानार्धं पुण्यमित्यर्थः । एतेषु पुग्यकालेषु विहितनिषिद्धकर्मणा-माचरणानाचरणानि कार्याणीत्यर्थः । संपूर्णार्धरात्रसंक्रान्ती यदुभयदिनस्य पुण्यत्व-मुक्तं तत्पूर्वदिवसीयतिथेभिन्नतिथित्वे सतीत्याह

> आदौ पुण्यं विजानीयाद्यद्यभिन्ना तिथिर्भवेत् । अर्धरात्रे व्यतीते तु विज्ञेयं चापरेऽहनि ॥

1. SP haplologically (?) omits all words from वृद्ध्यमाणवचनाच to इति preceding यदुक्तं (on p. 60, line 4). DC, DD, संपूर्णार्घ-, VSP असंपूर्णार्घ- for अपूर्णार्घ-. AS-संक्रमे यन्माना-. 1-2. AS-स्योदयास्तमये. 2. DB, DE, AS अपि for च. VSP omits च. DB, AS किमेकस्य दिनस्य. DB omits दिनयोवी leaving a blank space for these words. DE दिनह्योवी for दिनयोवी 3. DA वा for च. VSP omits च. Before किम्मन् DA marginally inserted a word or words which has or have been lost. DA इत्याह, AS इत्यत आह for इत्यत्राह. 5-6. DA -संबद्धत्वेनाचरणात्, DE -संबन्धात् for -संबन्धित्वात्. 6. DB inserts एव after तेन. AS पूर्वदिन अपर-. DC, DD omit -पर-. DA, DB -मानार्धपुण्य-. VSP अत्रव for तदेव. DB पुण्यमित्युत्तरसंकान्ते-, DE पुण्यमित्युत्तर तदेव संकान्ते-. 7. VSP अत्रव for तदेव. B. AS omits पुण्यम्. AS एषु विद्वितविद्वितपुण्यकालेषु for एतेषु पुण्यकालेषु. DE, VSP insert च after एतेषु. 9. DA आचरणानि for आचरणानि DA संपूर्णार्धरात्रे संकान्ती. DA तदुभय- for यदुभय-. 12. AS omits च

10

10

(देवीपुराण २४,१७) पूर्वदिवसीयेव तिथिर्यदि संक्रान्तिकाले भवति तदा पूर्वदिन-स्योत्तराधेमेव पुण्यम् , न परस्य पूर्वार्धम् । एवं च

### उभयोर्ज्ञे यम् ( देवीपुराण २४,१५ )

इति यदुक्तं तिद्धमितिथित्वे इत्यर्थादुक्तम् । एवम्र्धरात्रात्परतोऽपि संक्रमणेऽभिन्न-5 तिथित्वे पूर्विद्नोक्तरार्धस्य पुण्यत्वप्रसक्तावाह

अर्धरात्रे व्यतीते तु ( देवीपुराण २४,१७ )

इत्यादि । एवं द्वादशानामेव संक्रान्तीनां दिवातनीनां नक्तंतनीनां च व्यवस्थोक्ता । संध्यासंक्रान्तावाह

त्रिचतुःपश्चसप्ताष्टनबद्वादश एव च।
क्रमेण घटिका ज्ञेयास्तत्पुष्यं रविसंक्रमे।।

(देवीपुराण २४,६) इति । मन्दादिसप्तविधासु द्वादशस्वेव संध्यासंक्रान्तिषु त्रिचतु-रादिघटिकानां पुण्यकालत्वम् । मन्दादयश्च तत्रैवोक्ताः

1. DC, DD, AS omit एव after पूर्विद्वसीया. DA संभवित for भवित. DA, VSP -दिवस- for -दिन- . 2. AS, VSP omit एव ( after उत्तरार्धम् ). AS परिदेनस्य for परस्य. 4. DA -तिथित्वे इत्यर्थत्वादुक्तम्, DC, DD -तिथित्वमित्यर्थादुक्तम्, AS -तिथिविषयम् for -तिथित्वे इत्यर्थादुक्तम् VSP संक्रमणे निष्य- . 5. AS पूर्विदनस्योत्तरार्थस्य, VSP पूर्विदनोद्भवार्थस्य. 6. DA omits तु . 7. DB इति for इत्यादि . After इत्यादि DC, DD insert: व्यतीतेऽर्थरात्रे पूर्वेणाहा तिथ्यभेदेऽिष संक्रमणे परिदने सौरपूर्वार्थं पुण्यम् . AS द्वादशसंक्रान्तीनां . DD omits दिवातनीनां . DA inserts च after दिवातनीनां . DB omits च ( before व्यवस्थाका ) . 8. AS संक्रान्त्यामाह for संक्रमन्तावाह . 9. SP त्रिश्चतुः- for त्रिचतुः- . 10. DB होया, VSP ह्योताः for होयाः . DA संक्रमः for संक्रमे 11. DC, DD मन्दादिषु, सप्त- . AS omits संध्या- . DB omits नि - . 12. DE -घटिकादीनां . SP पुण्यत्वम् for पुण्यकालत्वम् . DE, VSP omit च (after मन्दादयः).

मन्दा मन्दाकिनी ध्वाङ्की घोरा चैव महोदरी। राचसी मिश्रिता चैव संक्रान्तिः सप्तथा नृप।। मन्दा ध्रुवेषु विज्ञेया मृदौ मन्दाकिनी तथा। चिप्रे ध्वाङ्की विजानीयादुवे घौरा प्रकीर्तिता ॥ चरैर्महोदरी क्रेया क्रूरैऋ चैस्तु राचसी। मिश्रिता चैव विज्ञे या मिश्रित जैश्र संक्रमे ॥

5

(देवीपुराण २४.३-५) इति। तत्र ध्रुवाणि त्रीण्युत्तराणि रोहिणी च, मृदूनि चित्रानुराधामृगशीर्षरेवत्यः , चित्राणि हस्ताश्विनीपुष्याः , उद्याणि पूर्वात्रयं मघा भरणी च, चराणि श्रवणादित्रयं पुनर्वसुः स्वाती च, क्रूराणि मृलार्द्राश्लेषाज्येष्ठाः, मिश्रं कृत्तिका विशाखा च। अत्रापि

10

### षडशीतिमुखेऽतीते ( देवीपुराण २४१६ )

इति वचनात्पूर्वोत्तरकालव्यवस्थापवादाविषयत्वाद्विष्ण्पद्यामुभयत इति।

द्वादशैव समाख्याताः समाः संक्रान्तिकल्पना

(देवीपुराण २४,२) इति यदुक्तं तदपि मन्दादिरूपतया दोषगुणजनकतया च बोद्धव्यम् । अयनादिरूपतया वैषम्यस्योक्तत्वात् । तथा

15

1. DA, DC, DD ध्माक्षी (१) DE व्याक्षा (१) for ध्वाष्ट्वी. 3. DB प्रवे च for घ्रवेषु . 4. DC, DD ध्माक्षीं (१), DE ध्माङ्क्षं for ध्वाङ्क्षीं . 5. VSP ष्ट्रवें: for करें: . DB, DC, VSP च for तु . 6. AS तु for च after मिश्रितक्षें: . 7. DB, AS, VSP omit इति. AS omits तत्र . 8. DB -मृगशिरा-, AS -मृगशिरो- for -मृगशीर्ष- . 9. DB, VSP श्रवणात्रयं . DA omits च after खाती. 10. DB मिश्रितं for मिश्रं. 12. DC, DD -कालस्य व्यवस्था-. SP inserts विश्लेया after - व्यवस्था. DA -व्यवस्था विषय . 13. For द्वादशैव समाख्याताः समाः DB reads द्वादशेव समा with a blank space after समा. 15. SP तथा च for तथा .

5

मन्दा विप्रजने शस्ता मन्दाकिन्यस्तु राजनि । ध्वाङ्गी वैश्येषु विज्ञे या घोरा शूद्रे सुभप्रदा ।। महोदरी तु चौराणां शौण्डिकानां जयावहा । चाण्डालपुकसानां तु राचसी कूरकर्मणाम् ।। सर्वेषां कारकाणां तु मिश्रिता धृतिवर्धनी ॥

( देवीपुराण २४ १७ ग-छ ) इति । तथा ज्योतिषे

यदाह्नि मेषसंक्रान्तिस्तुलासंक्रमणं निशि। तदा प्रजा विवर्धन्ते धनधान्यसमृद्धिभिः॥ कुजाकशनिवारेण महासंक्रमणं यदा। तदा भवेत्प्रजानाशो दुर्भिचाग्निभयं तथा॥

तथा देवीपुराणे

रविसंक्रमणे पुराये न स्नायाद्यस्तु मानवः। सप्तजन्मस्वसौ रोगी निर्धनश्चोपजायते।। संक्रान्त्यां यानि दत्तानि हव्यकव्यानि मानवैः। तानि तस्य ददात्यर्कः सप्तजन्मानि विस्तरम्।।

15

10

1. AS omits शस्ता. DA च, SP अथ for तु. 2. DA, DB ध्यां ध्यी, DC, DD ध्याक्षी (१) for घाड्सी. DB शस्ता च for विशेषा. 3. DB, DC च for तु. 4. DB, DC. DD चण्डाळ. SP -पुक्तसादीनां रा-. DC, DD, VSP च for तु. 5. DB, DC, DD, VSP च for तु. DB, DE, AS, VSP धृतिवर्धिनी, DC, DD भृतिवर्धिनी, SP तु शुभप्रदा for धृतिवर्धनी. 6. SP, VSP omit इति 7. DA -संक्रान्तितुळा-. 8. After -समृद्धिभः SP inserts marginally: "वसन्ते च भवेदात्री शारदे च दिवा भवेत्। दुर्भिक्षं वस्त्रसंपातं सस्यद्दानिर्विनिर्दिशेत्।". 10. DC, DD, DE, AS, SP, VSP दुर्भिक्षादिभयं. [For the reading दुर्भिक्षादिभयं see Vk, p. 211.] [12-15. These four lines are not found in the Vanga. ed. of the Devi-purāṇa.] 12. DA यदि for यस्तु. 13. DB निर्धनश्चापि जायते. [13-14. Cf. Laghu-ईतर्दिश्तक्षारं, verse 147.] 15. DA, DC, DD -जन्मिन विस्तरम्, DB -जन्म निरन्तरम्, AS -जन्ममु विस्तरम्.

#### तथा संक्रान्ति प्रकृत्योक्तम्

एकधापि कृतं तिस्मन्कोटिकोटिगुगां भवेत्। धर्माद्विवर्धते ह्यायूराज्यपुत्रसुखादयः॥ अधर्माद्वयाधिशोकादि विषुवायनसंनिधौ। विषुवेषु च यत्तप्तं दत्तं भवति चाच्चयम्॥ एवं विष्णुपदे चैव षडशोतिमुखे तथा॥ (देवीपुराण २४,१०-१२)

5

शङ्घः

शुक्रपते तु सप्तम्यां यदा संक्रमते रिवः। महाजया तदा प्रोक्ता सप्तमी भारकरित्रया॥ तस्यां दानं जपो होमः सर्वमच्चयमुच्यते॥

10

अत्तर्यमिति यावदाहूतसंप्रवकालीनफलकमित्यर्थः। तथा ज्योतिःशास्त्रम्

अयने कोटिगुणितं लक्तं विष्णुपदीफलम् । षडशीतिसहस्रं तु षडशीत्यामुदाहृतम् ॥

1. SP संक्रान्तिकृत्योक्तम्. 3. DB प्रवर्धते, VSP हि वर्धते for विवर्धते. VSP वायुराज्यं पुत्र-. DC, DD -धन- for -राज्य-. [Though for -सुस्तादयः the correct reading should be -सुस्तादि च, the Ms evidence is unanimously in favour of the former reading. In St II, p. 6 the reading -सुस्तादि च is found.] 5. DC, DD यद्य (ज्ञ १) प्तं, SP, VSP यद्दं for यत्तप्तं. SP सर्वं, VSP जप्तं for दत्तं. 6. AS विष्णुपदी for विष्णुपदे. 11. DE, VSP तपो for जपो 12. DB यावदाहृतकालीनफलदानृत्वम्, AS यावदाहृतसंग्रवम् for the whole phrase यावदाहृत etc. DC, DD, AS, SP ज्योतिःशास्त्र, DE, VSP ज्योतिवे for ज्योतिःशास्त्रम्.

विषुवे शतसाहस्रमाकामावैषु चाच्चयम्।।

आषाढी-कार्त्तिकी-माघी-वैशाखीषु पूर्णिमाखत्तयं स्नानादिकमित्यर्थः।

अयने विष्वे चैव यः स्नायाज्ञाह्ववीजले। गङ्गास्नानस्य वर्षार्थकृतस्य फलमाप्नुयात्॥

5 तथा

योऽभिवीक्तेत विषुवे गत्वा श्रीपुरुषोत्तमम् । रामं कृष्यां सुभद्रां च स वैष्णवपुरं व्रजेत् ॥

तथा जातूकर्याः

संक्रान्त्यां पश्चदश्यां च द्वादश्यां श्राद्धवासरे। न पीडयेत्स्नानवस्तं नापि चारेण योजयेत्॥

तथा

10

संक्रान्त्यां च त्रयोदश्यां पत्तान्ते नवमीतिथौ। सप्तम्यां रविवारे च स्नानमामलकैस्त्यजेत्॥ तैलं मांसं मैथुनं च वर्जयेत्पर्वत्वादिति॥

1. DB, DE, AS, VSP अनन्तकम् for चाक्षयम्. [Though the evidence of the Mss DA, DC, DD and SP and the use of the word अक्षयं in line 2 go in favour of the reading चाक्षयम्, the reading अनन्तकम्, which is found in Kv, p. 382, A-com., p. 292, Ds, p. 34, Sp, fol. 1b, Vk, pp. 245 and 214, St I, p. 145 and II, pp. 424-5, and so on, is more popular.] 2. DA, SP insert च after -वैशाखीषु. DE -वैशाखीपूणिमा-. VSP पूणिमादिष्वक्षयं. AS ज्ञानदानादिक-. Ms DE ends with ज्ञानादिकमित्यर्थः. 6. DC (after correction) वैशाखे for विष्वे. SP ग्रजां वा for गत्वा थी-. 7. DB inserts इति after नजेत्. 11. VSP omits तथा. 14. AS तैलमांसमैथुनं VSP त्यजेत् for वर्षयेत्. DD drops पर्वत्वादिति. DC omits इति.

अत्र च श्राद्धं पार्वणविधिना कर्तव्यम् ,

ततः प्रभृति संक्रान्तावुपरागादिपर्वसु । त्रिपिगडमाचरेच्छ्राद्धमेकोद्दिष्टं मृताहनि ॥

इति मत्स्यपुराण-( १८,२२-२३ ) वचनात् । अत्र

अयनद्वितये श्राद्धं विषुवद्वितये तथा । संक्रान्तिषु च सर्वासु पिगडनिर्वपणाद्दते ॥ वैशाखस्य तृतीयायां नवम्यां कार्त्तिकस्य च । श्राद्धं कार्यं तु शुक्कायां संक्रान्तिविधिना नरें: ॥

5

( ब्रह्मपुराण २२०.५३-५५ ) इति मुनिनामशून्यं पठित्वा संक्रान्तिविधिना पिण्डरित्विधिनेति यत्केनिचिदुक्तं तदमूलम् । समूलत्वे वा पिण्डदानतदभावयोर्विकल्प इति केचित् । अत्र चोपवासोऽपि पुण्यकालाविच्छिन्नाहोरात्रेऽयनविषुवादौ पुत्र-वद्गृहिञ्यतिरिक्तेन विधेय इति प्रतीयते । निषिद्धमिप मांसतैलादि पुण्यकाल एव । अत्र रात्रौ सर्वस्यामेव संक्रान्तौ दिवैव पुण्यकालस्योक्तत्वात् ।

10

1. DA, VSP omit च. DB, DC कार्यम् for कर्तव्यम्. AS inserts इति after कर्तव्यम्. 2. DC, DD संकान्त्याम् for संकान्तौ. 4. DB -पुराणोक - वचनात्, VSP -पुराणात् for -पुराणवचनात्. DA, VSP अतः for अत्र. DC, DD, AS, SP insert च after अत्र. 5. DB विष्पद्वितये. 6. DB, DC omit च. 7. DB inserts ततः and AS तथा before वैशाखस्य. 8. DA च for तु. 9. DC, DD insert च before मुनिनाम-. DA रहितविहित- for पिण्डरहित-. 10. DB -विधानेन for -विधिना (after पिण्डरहित-). DB omits यत्. DB, SP तिक्षमूलम्, AS तक्ष युक्तम्, VSP तक्क युक्तममूलत्वात् for तदमूलम्. SP अपि for वा. DA inserts अपि after वा. DC inserts एव after विकल्पः. 11. DB, VSP omit च. DB अयने विष्वादौ, VSP अयनादौ for अयनविष्वादौ. 12. AS omits -गृहि-. DB, DC, DD, AS -व्यतिरेकेण for -व्यतिरिक्तेन. 13. DB omits अत्र. SP सर्वसंकान्तौ for सर्वस्थामेव संकान्तौ.

राहुदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु । स्नानदानादिकं कुर्युनिशि काम्यव्रतेषु च ॥

इत्यादिना संक्रान्तिनिमित्तकस्नानश्राद्धादि यद्रात्रावुक्तं तद्दिवासंक्रमगेष्वेव रात्रिप्रविष्ट-पुण्यकालांशे बोद्धव्यमिति ॥

5

# अथ ग्रहणनिर्णयः॥

तत्र विष्णुधर्मोत्तरे ( १,४२,४२-४४ ) राहुं प्रति देववाक्यं

पर्वकाले तु संप्राप्ते चन्द्राकौं छाद्यिष्यसि । भूमिच्छायागतश्चन्द्रं चन्द्रगोऽर्कं कदाचन । संछाद्यिष्यसि यदा तदा भावमवाप्स्यसि ॥ स्नाने दाने तथा जप्ये होमे श्राद्धे सुरार्चने । पुण्यः स कालो भविता नित्यमेवासुरेश्वर ॥

10

अत्र च पर्वकाल इति श्रवणादौत्पातिकापर्वश्रहणस्य न श्राद्धादिनिमित्तता । अत एव

पौर्णमासीप्रतिपत्संधौ राहुत्रस्ते निशाकरे

1-4. VSP omits all words from राहुदर्शनसंक्रान्ति- to बोद्धन्यमिति. 2. DB -त्रतादिषु for -त्रतेषु, च. 3. SP इत्यादि for इत्यादिना. 5. DA प्रहणनिरूपणम्, DC, DD प्रहणश्राद्धादिनिर्णयः for प्रहणनिर्णयः. 7. AS च for तु. 8. DB, DC भूमेस्छाया-. 9. VSP omits the entire line संछादियष्यसि etc. 12. SP प्रहणात for अवणात्. 14. DA पौर्णमास्यां प्रतिपत्-.

इत्यादिवाक्यरचनाचार इति । तथा मार्कण्डेयः

चन्द्रे वा यदि वा सूर्ये दृष्टे राहौ महाम्रहे। अत्तयं कथितं पुण्यं तत्राप्यकें विशेपतः॥

( विष्णुधर्मोत्तर ३,३००,२४ ) इति । तथा

सर्वस्वेनापि कर्तव्यं श्राद्धं वै राहुदर्शने । अकुर्वाणस्तु तच्छुाद्धं पङ्के गौरिव सीदित ॥ राहुदर्शनदत्तं हि श्राद्धमाचन्द्रतारकम् । गुणवत्सर्वकामीयं पितॄणामुपतिष्ठते ॥ ( विष्णुस्मृति ७७,६ )

अत्र सर्वक्षेनापीत्यभिधानाच्छ्राद्धस्यावश्यकत्वमुक्तम्। एषु वचनेषु दर्शनपद्श्रवणा- 10 द्राहुचज्ञुःसंयोगजज्ञानमेव स्नानादिनिमित्तम्, न तु तद्योग्यताविवज्ञा। मानाभावात्। अत एव जावालः

1. SP इति for इत्यादि-. After इति DC, DD insert: "गर्वा कोटिसहस्रस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम् । तत्फलं समवाप्नोति राहुप्रस्ते निशाकरे । तदेव शतसंख्यं तु राहुप्रस्ते दिवाकरे ॥ इति' . DA, DC, DD मार्कण्डेयपुराणे for मार्कण्डेयः . [ The verse चन्द्रे वा यदि वा सुर्ये in lines 2-3 is ascribed to the Visnudharmottara in Ds, p. 35 and to 'Markandeya' ((Markandeya being the speaker in the Visnudharmottara) in Kv, p. 521, A-com., p. 427, Mp, p. 525, St I, pp. 154 and 162, and so on.] 2. DA, DB, DC, DD, AS राहमहाप्रहे. [For the reading राही महाप्रहे see Kv, p. 521, A-com., p. 427, Ds, p. 35, Mp, p. 525, Vk, p. 113, St I, pp. 154 and 162, and so on. ] 3. VSP तथाप्यकें. DC, DD विशेष्यते for विशेषतः . [5-6. The verse सर्वस्वेनापि कर्तव्यं, which is not found in the Visnu-smrti, is ascribed to Satatapa in Kv, p. 526, Sc II, p. 622 and IV, p. 26, Sv, pp. 96-97, Vk, p. 93, Sd-k, p. 219, and so on; to the Linga-purana in A-com, p. 430 and Mp, p. 538; and to the Mahabharata in Kn; p. 350 and Pbh II, i, p. 6.] 8. SP -कालीनं for -कामीयं. 10. DC सर्वात्मनापि for सर्वस्वेनापि. VSP श्राद्धमावस्यकमुक्तम् . 11. AS तत्र for राह- .

5

### संक्रान्तेः पुण्यकालस्तु पोडशोभयतः कलाः । चन्द्रसूर्योपरागे तु यावद्दर्शनगोचरः ॥

इति । दर्शनयोग्य इत्यर्थः । तद्योग्यता तु राहुचन्द्रस्र्यसंयोग एव । अतो राहुदर्शने तद्विषयकचाचुपज्ञाने सति राहुचन्द्रादिसंयोगाविष्ठिक्रकालपर्यन्तं स्नानादि- कमच्चयमिति पर्यवसितार्थः । ततो दृष्टोपरागस्य मेघच्छन्नेऽपि तस्मिन् गणिताव-गतमुक्तिकालपर्यन्तं श्राद्धाचप्रत्यहमेव । निमित्तमपि दर्शनं स्नायादिति तिङन्तो- पस्थापितस्य कर्तुः सांनिष्यात्तन्निष्ठमेव । लाघवात् । अतोऽन्धस्य भिन्नकर्त्त क- दर्शनज्ञानेऽपि न स्नानाद्यधिकारः । अत्र चार्कप्रहणदर्शनस्य महाभ्युदयहेतुत्वेन विहितत्वात् ।

10

नेक्तेतोद्यन्तमादित्यं नास्तं यान्तं कदाचन । नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम् ॥

इति मनुवचने (४,३७) उपसृष्टदर्शननिषेधो रागप्राप्तद्वितीयवारादिदर्शननिषेधपरः, निषेधस्य वैधेतरविपयत्वादिति । अत्र ज्योतिःशास्त्रं

> सप्ताष्टजन्मशेषेषु चतुर्थे दशमे तथा। नवमे च तथा चन्द्रे न कुर्याद्राहुदर्शनम्॥

15

1. DB, VSP कला for कलाः . 2. AS च for तु. 3. DA च for तु. DC, DD तु इष्टराहु- . DB इति for एव. 4. DB तिह्वययाञ्चय- . DB, SP राहुचन्द्रस्थं-, VSP चन्द्रादि- for राहुचन्द्रादि- . 4-5. DB, SP ज्ञानदानादिक- . 5. DC, DD, VSP insert च after ततः . 5-6. DB, DC, DD गणितागत-, AS गणितशाञ्चावगत- . 6. DB -यु (मु?) क्तिदर्शनकाल- for -मुक्तिकाल- . DB, VSP इत्यादि- for इति. 6-7. DA (after marginal correction from तिन्तोषस्थितस्थ) तिकोषस्थितस्थ, VSP तिकन्तोषस्थितस्य . 7. DA (after correction from अन्दस्य) अन्यस्य for अन्यस्य . 8. DB, DC omit च . DD, SP चार्कप्रहणस्य महा- . 12. DC, DD इति वचनेनोषस्थ्रदर्शने निषेधो राग- . 12-13. DA रागपरिप्राप्तद्वितीयावारादिदर्शनिनिषेधस्य for the words from रागप्राप्त- to निषेधस्य . 12. VSP -दर्शनपरः . 13. VSP वैधेतरत्वादिति . 14. SP जन्माष्ट्रसाशेषेषु for सप्ताष्ट्रजनमशेषेषु .

तथा

### जन्मसप्ताष्टरिष्फाङ्कदशमस्थे निशाकरे । दृष्टो रिष्टप्रदो राहुर्जन्मर्चे निधनेऽपि च ॥

इति । रिंप्फं द्वादशस्थानम् , अङ्को नवमस्थानम् , निधनं सप्तमतारा । एषु च महणदर्शने पुण्यमपि न जायते । राहुदर्शनं स्नानाद्दिनिमित्तमिति सामान्यिवधेः 5 सप्तमाष्टमादिचन्द्रकालीनराहुदर्शनं रिष्टजनकमिति विशेषविधिविषयेतरिवषयकत्वात् पदाहवनीयन्यायादिति । प्रपश्चितमिद्मस्माभिर्विवेकार्यावे (पः ४१-), विस्तरिभया नेह वितत्याभिहितमिति ।

अत्र च

चन्द्रसूर्यप्रहे नाद्यादद्यात्स्नात्वा विमुक्तयोः। अमुक्तयोरस्तं गतयोर्द्यं स्ट्वा स्नात्वा परेऽहनि॥ 10

इति देवलवचनाद् ग्रहणकाले भोजनं न कार्यम्।

2. DC, SP-रिफ्फाइ, VSP-ऋफाइ- for -रिफाइ-. 3. DA, VSP दृष्टोऽरिष्ट-. 4. DB omits इति. DC, DD, SP रिफ्फं, VSP ऋफं for रिफं DA अब्हं नवस-. SP सप्ततारा DC, AS omit च. 4-5. DC, DD एषु च चन्द्रप्रहणदर्शने. 6. DC, AS सप्ताष्टमादि-, DD सप्तमादि-. DB -चन्द्रप्रहणकालीन-. DB, DC रिष्टमिति, SP निषिद्धमिति for रिष्टजनकमिति. DB, DC, DD -विषयत्वात् for -विषयकत्वात्. 7. VSP पदाहवनीयमिति न्यायादिति. AS -न्यायवदिति for -न्यायादिति. DA -भयात् for -भिया. 8. DC deletes वितत्य. 9. DA omits च. [10-11. Cf. Laghu-vyāsa-saṃhitā 2. 80b-81a; Laghu-śātātapa-smṛti, verse 152; Kūrma-p. II. 19. 15b and 16b.] 10. DA चन्द्रस्थयोग्रहे. 11. DA जात्वाऽपरेऽहनि. 12. VSP कर्तन्थम् for कार्यम्.

चन्द्रस्य यदि वा भानोर्यस्मित्रहनि भागव। प्रहर्णं तु भवेत्तत्र तत्पूर्वां भोजनिक्रयाम् ॥ नाचरेत्सप्रहे चैव तथैवास्तमुपागते। यावस्यान्नोदयस्तस्य नाश्रीयात्तावदेव तु ॥ मुक्तिं दृष्ट्वा तु भुञ्जीत स्नानं कृत्वा परेऽहनि ॥

इति विष्णुधर्मोत्तर-(२,६३,१-२) वचने सम्रह इति श्रुतेः। अतो भविष्यतीत्य-ध्याहारोऽन्याय्य एव। अत्र

तत्पूर्वाम् ( विष्णुधर्मोत्तर २,६३,१ ) इत्यभिधानाद्भविष्यत्यपि प्रहृग्रो तिहने भोजनं निषिद्धम्, तत्रेत्यभिधानात् । अत्र 10 सामान्यत उक्तेऽपि

नाद्यात्सूर्यप्रहात्पूर्वमह्नि सायं शशिष्रहात्

इति कामधेनुलिखितवचनात्सूर्यप्रहे दिवा तत्पूर्वं न भुञ्जीत, चन्द्रप्रहे रात्रौ तत्पूर्वं न भुञ्जीतेति क्षेयम्। एकश्रुतिमृलत्वे लाघवात्। एवम्

> अहोरात्रं तु नाभीयाश्चन्द्रसूर्यप्रहो यदा । मुक्ति दृष्ट्वा तु भुञ्जीत स्नानं ऋत्वा विधानतः ॥

2. DA तत्पूर्वा शे, DC, DD AS तत्पूर्व for तत्पूर्वा . [5. The line मुक्ति हण्ड्वा etc. is not found in the Visnudharmottora.] 7. AS inserts अपि after अध्याहारः . DA omits अत्र . 8. As तत्पूर्वम् for तत्पूर्वाम् . DC, DD add भोजनिक्रयाम् after तत्पूर्वाम् . 9. AS omits अपि . VSP अहि for तिह्ने . 11. DB -म्रहे पूर्व- . SP दिवा for अहि . [This line is the same as Laghuvyāsa-saṃhitā 2.80a.] 12. SP -धेनुकारवचनित्पूर्य- . DB -म्रहणे दिवा . SP भोक्तव्यं for मुझीत . DB चन्द्रमहणे for चन्द्रमहे . 12-13. AS haplologically omits all words from चन्द्रमहे to मुझीत . 12. DA, DC, DD, VSP transpose रात्रो and तत्पूर्व . 13. DA -मूलकत्वे लाघवात , DB -मूलतानुरोधात् for -मूलत्वे लाघवात . 15. DA omits तु .

5

15

इति शातातपवचनेऽहोरात्रं सूर्यप्रहेऽह्रथभोजनं चन्द्रप्रहे रात्र्यभोजनं विद्धाति, तद्पि प्रहणात्पूर्वम् ,

मुक्ति दृष्ट्वा

इत्यभिधानादिति समयप्रकाशः। तचिन्त्यम्।

नाद्यात्सूर्यप्रहातपूर्वम

5

इत्यादिवचनैर्प्र हणपूर्वभोजनस्य निषिद्धत्वात्तद्तिक्रमे च

चन्द्रसूर्यमहे भुत्तवा प्राजापत्येन सुध्यति । तस्मिन्ने व दिने भुत्तवा त्रिरात्राच्छुद्धिरिष्यते ॥

इति भवदेवलिखितदेवलवचनाः प्रत्यवायावगतेर्न काम्यत्वम् । अहोरात्राभोजनस्य काम्यत्वम् ,

10

### अहोरात्रं तु नाश्रीयात्

इत्यनन्तरमेव

सूर्याचन्द्रमसोर्लोकानच्तयान् याति मानवः। धौतपाप्मा विद्युद्धात्मा मोदते दिवि देववत्॥

1. DB -वननात्, SP -वननं for -वनने. SP inserts यत् after -वनने. DA inserts द्व after अहोरात्रं. VSP स्थंप्रहणे for स्थंप्रहे. DA चन्द्रस्थंप्रहे, VSP चन्द्रप्रहणे for चन्द्रप्रहे. 3. After ह्प्ट्वा DB adds द्व भुजीत. 4. DA -प्रकाशकारः, SP -प्रकाशकृतः for -प्रकाशः. [5. Cf. Laghu-vyāsa-saṃhitā 2.80a.] 6. DC, DD इत्यादिवनने प्रहणात्पूर्वभोजनस्य. AS omits च. 8. Before तिसम्ले a DA inserts: तिस्मले(व) दिने भुत्का प्राजापत्येव शुध्यति. 9. VSP इत्यादि for इति. DA, DC, DD, AS, VSP insert च after -चचनात्. DC प्रत्यवायगते-. 9-10. VSP omits अहोरात्राभोजनस्य काम्यत्वम्. 9. DA, AS, SP insert च after -भोजनस्य. 10. DC, DD insert द्व after काम्यत्वम्. 11. After नाशीयात् DA adds: चन्द्रस्थंप्रहे यदा. 14. DB -पापा for -पापमा. DA देवि for दिवि.

इति शातातपेन फलकीर्तनात् । तस्मादहोरात्राभोजनविधानं काम्यं ब्रहणदिनपूर्वदिने

अयने विषुवे चैव चन्द्रसूर्यप्रहे तथा। अहोरात्रोषितः स्नातः सर्वपापैः प्रमुच्यते॥

5 तथा

नित्यं द्वयोरयनयोर्नित्यं विषुवयोद्वयोः । चन्द्रार्कयोर्म् हणयोर्व्यतीपाते च वैधृतौ ॥ अहोरात्रोषितः स्नानं श्राद्धं दानं च शक्तितः । यः करोति प्रसन्नात्मा तस्य स्यादत्त्वयं च तत् ॥

10 इत्यादावतीतार्थ-क्त-प्रत्ययवलात्तत्कामनाविरहे तु शक्तेन पूर्वं न भोक्तव्यमेव। अत एव प्रस्तास्तमयपन्ने उपवास एवोक्तः।

यावतस्यान्नोदयस्तस्य नाभीयात्तावदेव तु

( विष्युधर्मोत्तर २.६३.२ ) इत्यनेनोदयावध्यभोजने सिद्धेऽपि

मुक्ति दृष्ट्वा तु भुञ्जीत स्नानं कृत्वा परेऽहनि

1. DA, VSP शातातपवचने फल-. VSP प्रहणपूर्वदिने. 1-2. DC, DD-दिने विश्लेयम्. 3. DB विषुपे चव. 4. SP inserts इति after प्रमुख्यते 6. DB विषुपयोः, SP, VSP विषुवतोः for विषुवयोः. 7. VSP -पातेषु for -पाते च. 9. DA प्रपक्षात्मा. 10. DA -वतीतार्थयुक्तप्रत्यय-, DB, VSP -वतीतार्थं क-प्रत्यय-, AS -वतीतार्थक-क-प्रत्यय-. VSP (after marginal correction) अपि for तु DA तक्षो for च DA omits एव after भोक्तव्यम्. 11. DA, DB, AS, SP, VSP प्रस्तास्तपक्षे. 13. DC -भोजनसिद्धे-. 14. DA अपि for तु.

इति, तथा

### अमुक्तयोरस्तं गतयोर्द्धव्या स्नात्वा परेऽहनि

इति, तथा

### दृष्ट्वा स्नात्वा परेऽह्रयद्याद् प्रस्तास्तमितयोस्तयोः

इत्यादी प्रस्तास्तमयपचे तिहनेऽभोजनमेव प्रतीयते।

5

#### परेऽहनि

इत्यादीनां पूर्वदिनभोजनव्यावर्तकतयैव सार्थकत्वात्। अशक्तेन बालादिना च सूर्यप्रहे दिवा न भोक्तव्यम्; चन्द्रप्रहेऽर्धरात्रात्परतो वृत्ते रात्रौ न भोक्तव्यम्, र्कितु दिवैव; अर्धरात्रादर्वाग्प्रहणे तु तैरिप दिवा न भोक्तव्यम्।

# नाद्यात्सूर्यमहात्पूर्वम्

10

इत्यादिपूर्वलिखितवचनात् , तथा

अर्धरात्रे व्यतीते तु यदा चन्द्रप्रहो भवेत्। सायं तत्र न भुञ्जीत न तु प्रातरभोजनम्॥

इति खृहन्नारदीयपुराणवचनाच । ब्रह्मवैवतें

2. Cf. Laghu-vyāsa-saṃhitā 2.81a.] 5. DA inserts इत्ययोः (१) before इत्यादो. DC, DD, SP insert परेऽइनीति महणात् after मस्तास्तमयपन्ने. DB, DC omit एव. AS inserts चेति after मतीयते 7. DB पूर्वदिने भोजकव्यावतक-. DA इन for एव. DA साथेकत्विमिति for सार्थकत्वात् . 9. SP, VSP insert अपि after दिवा. 10. SP -महे for -महात् [10. Cf. Laghu-vyāsa-saṃhitā, 2.80a.] [12-13. The verse अर्थरात्रे व्यतीते द्व is not found in the Bṛhannaradīya-p.] 12. AS यदि for यदा. 12f. DD haplologically (?) omits all words from चन्द्रमहो to यामचतुष्ट्रयम् (on p. 74, line 4). 13. DA omits न before भुज्ञीत. DB, AS, VSP भोक्तव्यं for भुज्ञीत. 14. DA इति वृद्धनारदीय-. DB -ववनाच, DC -पुराणाच for -पुराणवचनाच.

संध्याकाले यदा राहुर्पसते शशिभास्करी। तदा दिवा न भोक्तव्यमातुरस्त्रीशिशून् विना॥

इति । तथा वृद्धगीतमः

सूर्यप्रहे तु नाभीयात्पृर्वं यामचतुष्टयम् । चन्द्रप्रहे तु यामांस्त्रीन् बालवृद्धातुरैर्विना ॥

इति । यामचतुष्टयमिति दिवोपलक्तणम् । एतदत्यन्तसमर्थबालादिविषयम् । अशक्त-मात्रवालादिना तु दिवा न भोक्तव्यमेव रिवप्रहे, चन्द्रप्रहेऽर्धरात्रात्परपातिनि रात्रौ न भोक्तव्यम् । अत्यन्तासमर्थेन तु रिवप्रहे दिवापि, चन्द्रप्रहे यामत्रयाभ्यन्तरेऽपि भोक्तव्यम् । शक्तेन तु पूर्वं न भोक्तव्यमेव, प्रायिश्वक्तश्रुतेः, किंतु मुक्तेरनन्तरमेव ।

अद्यात्स्नात्वा विमुक्तयोः।

मुक्ते शशिनि भुञ्जीत यदि न स्यान्महानिशा॥

(कूर्मपुराण २,१९,१४-१६) इत्यादिस्मृतेः। अत्र च प्रस्तास्तमयकाले प्रहणदर्शन-वहृष्ट्वेत्याद्यश्रवणान्मेघादिना युक्तयोरदर्शनेऽपि भोजनमिक्द्रमेव। न चैकत्र

2. For भोकव्यमातुर- etc. SP has भोकव्यं मातुर with a blank space after मातुर. DB-शिशुं for -शिशून. 3. DC, SP omit इति. DC inserts च after तथा. AS -गौतमः, SP -शातातपः for -गोतमः. 4. DA, VSP अपि for तु. AS पृथेयाम-. 5. DA omits तु. 6. SP inserts च after एतत्. 7. AS omits तु. SP inserts इति after भोकव्यमेव. SP -धरात्रौ पर-. 7-8. VSP omits all words from अर्धरात्रात्परपातिनि to अत्यन्तासमर्थन. 8. DC, DD omit अपि after दिवा. AS यामद्वयाभ्यन्तरे-. AS omits अपि after यामत्रयाभ्यन्तरे. 9. VSP तत्पूर्व for पुर्व. 12-13. DA प्रस्तास्तमयकाम्यग्रहणदर्शनवत्, DB प्रस्तास्तमयकालस्य दर्शनवत्, DC, AS प्रस्तास्तमयकालस्य प्रहणदर्शनवत्, DD प्रस्तास्तमयकालस्य प्रहणवत्, SP प्रस्तास्तमयकालप्रहण-दर्शनवत् for प्रस्तास्तमयकाल प्रहणदर्शनवत् . 13. DA ह्ण्टेत्याय-, VSP ह्ण्टेत्यादि- for ह्ण्येत्याय-. VSP मेघमालादिना for मेघादिना. DC inserts दर्शनवत् after मेघादिना.

10

5

निर्णीतः शास्त्रार्थो बाधकं विनान्यत्रापि प्रवर्तते इति न्यायादत्रापि दर्शनं विविच्तिमिति बाच्यम् । तस्य न्यायसिद्धशास्त्रविषयत्वेन वाचिनकेऽर्थेऽप्रवृत्तेः । अतएव

यावद्वचनं हि वाचनिकम्

इत्याप्तानां समय इति । तथा च पठन्ति

मेघमालादिदोषेण यदा चन्द्रो न दृश्यते। आकलय्य तु तं कालं भुङ्जीत स्नानपूर्वकम्।।

5

इति । महानिशा देवलोक्ता

महानिशा च विज्ञेया मध्यमं प्रहरद्वयम्

इति । एतद्पि प्रहरद्वयं सार्धप्रथमप्रहरोपरि ।

मुनिभिद्धिरशनं प्रोक्तं विप्राणां मर्त्यवासिनां नित्यम् । अहनि च तथा तमस्विन्यां सार्धप्रथमयामान्तः ॥

10

(कात्यायनस्मृति १३.६) इति छन्दोगपरिशिष्टवचनात्। श्रस्तास्तमितयोस्तु तिह्ने उपवास एव, परिदने सूर्याचन्द्रमसौ दृष्ट्वा स्नात्वा भोजनम्।

### दृष्ट्वा स्नात्वा परेऽइनि

1. DB, DC, SP, VSP अन्तरेण for विना. 2. DB वाचिनकार्थ प्रवृत्तेः . 4. SP omits च . 5. AS यदि for यदा . 6. AS तु तत्कार्लं. 7. DB omits इति. DC, DD, AS, SP, VSP insert च after महानिशा. DB, DC, DD, SP देवलेनोक्ता. 8. DC, DD, SP, VSP तु for च . 9. DB, SP, VSP omit इति. SP इदमिष for एतदिष. 10. DA, AS उक्तं for प्रोक्तं . 11. DB omits तथा. DF, DC, DD, AS, SP -प्रहर- for -प्रथम- . [Though from the evidence of Mss DA and VSP and from the use of the word साध्यप्रथमप्रहरोपिर in line 9 Srīnātha seems to have accepted the reading साध्यप्रथमप्रमान्तः , the reading साध्यप्रद्रायामान्तः is the widely used one, for which see Vk, pp. 65 and 104 and St I, pp. 30, 53 and 539 and II, pp. 3, 56 and 151. ] 12. DB omits च. AS तथोः, SP च for तु. DA परिदेने for तिहेने. 13. DB, DC, DD, AS insert च after परिदेने. SP भोक्तव्यं for भोजनम् . [14. Cf. Laghu-vyāsa-samhitā 2.81a.]

इत्यादिश्रुतेः। अतो मेघादिनादर्शने तत्राप्यभोजनमित्युक्तम्। एतद्दप्यहोरात्राभोजनं काम्यमेव, अत उक्तकामनाविरहे तत्रापि भोजनमनिषिद्धमेवेति कश्चित्। तन्न। फलाश्रवणात्। न चैकमूलत्वे लाघवात्फलकल्पनिति वाच्यम्। काम्यस्य पूर्व-दिनोपवासस्य प्रहणदिने मुक्तिदर्शनानन्तरं भोजनविधानात् प्रहणपरिदनाभोजन-विधायकेन तिह्नोपवासेनैकमूलतानुपपत्त्या भिन्नश्रुतिमूलस्यावश्यकत्वात्, प्रमाणवतो गौरवस्यापि न्याय्यत्वात्। काम्यश्चोपवासो गृहिणा पुत्रिणा फलकामेनापि न कार्यः।

### गृही त्रयोदशीश्राद्धं नैव कुर्वीत पुत्रवान्। उपवासं च संक्रान्तौ चन्द्रसूर्यग्रहे तथा॥

इति षट्त्रिंशन्मतवचनात्। अत्र च भोजनविधिनिषेधौ दृष्टोपरागविषयावेव, न तु 10 पुंमात्रविषयौ। मानाभावात्,

1. DB, DC, DD, AS इति for इत्यादि- . VSP -स्मृतेः for -श्रतेः . DA inserts अपि after -दर्शने. DB, DC, DD, AS, SP न भोजनम् for अभोजनम् . VSP एवं च for एतदपि 2. AS अत्र for अतः. DB, DC, DD उक्तं कामना-, VSP उक्तकामनादि- for उक्तकामना-. 2-3. DD haplologically omits all words from -बिरहे to न चैक-. 2. DB, DC -बिरुद्ध- for -निषिद्ध-. DA omits एव after -निषिद्धम् . 3. DC, DD -मूलत्वेन लाघवा . DB अपि for इति. SP तस्य for काम्यस्य. 4-5. DA प्रहणपरिदने भोजनकाले न, DB प्रहणपरिदन-भोजनकेन, DC (before correction), DD 'ग्रहणपरदिनभोजन। कन' (१), but DC (after correction) प्रहणदिनभोजनकेन, AS प्रहणपरिदनभोजनं केवल , VSP प्रहणपरिदने भोजनैकेन for ब्रहणपरिदनाभोजनिवधायकेन. 5. AS -मूलकताजुपपत्था, VSP मूलकताचा अनुपपत्था. DD, SP, VSP -श्रतिम्लर्यस्याव - . 6. DB प्रत्रिणा त फलकामेनापि न कार्यम्, DC, DD काम्यश्रोपवासो प्रहणदिनपूर्वदिनोपवासः पुत्रिणा फलकामेनापि न कार्यः, AS प्रत्रिणा तु फलकामनयापि कार्यः, SP पुत्रिणां तु फलकामेऽपि नोपवासः, VSP पुत्रिणा तु फलकामेनापि न कार्यः for the words from काम्यद्योपनासः to कार्यः. 8. AS संकान्त्यां चन्द्र- . . 9. DA षटत्रिंशद्व बनात् , AS षटत्रिंशन्मतवचनदर्शनात् , SP षटत्रिंशन्म-तस्मरणात् for षटित्रशन्मतवचनात् . DA, VSP omit च. DB चाभोजन- . 9-10, DC, DD उपरागदर्शनसमानाधिकरणविषयावेव न तु तन्मात्रविषयौ for the words from द्दशेपराग- to पंनात्रविषयौ.

5

# <del>क</del>ृत्यतत्त्वार्णवः

#### मुक्ति रुष्ट्वा

इत्यादिना तस्यैव प्रकृतत्वाच्चेति । मुक्तौ च परान्नभोजनं न कार्यम्।

मुक्तयोस्तु कृतस्नानः पश्चात्कुर्यात्स्ववेश्मनि

इति शातांतपवचनात्। प्रह्णो च शावाशीचतुल्यमशीचम् , विमुक्ती जनना-शीचतुल्यम्। तदुक्तं

> प्रह्गो शावमाशौचं विमुक्ती सौतिकं स्मृतम्। तयोः संपत्तिमात्रेण उपस्पृश्य क्रियाक्रमः॥

इति। तथा मनुरपि

ज्यहं न कीर्तयेद्ब्रह्म राज्ञो राहोश्च स्तके

(मनुस्मृति ४,११०) इति । अतो प्रहणदर्शनानन्तरं स्नात्वापि शृतस्यात्रस्य स्पृष्टस्य च 10 पाकस्य मुक्तावशौचान्ते त्याग इति ।

ग्रहणदर्शनं च जननमरणशौचिनापि कर्तव्यम्। स्नानश्राद्धादिकं चेति निबन्धारः।

2. VSP omits च (after मुक्तो). DB पराह्मोजनं. SP निषद्धं for न कार्यम्. 3. SP पाकं for पर्वात्. DA कृत्वा for क्यांत्. 4. VSP omits च (after प्रहणे). 4-5. DA omits all words from अशौचम् to न्तृत्यम्. 4. DC, DD, AS मुक्तो, VSP मुक्तो तु for निमुक्तो. AS, SP insert च after निमुक्तो. 6. DC, DD मुक्तो तु for निमुक्तो. AS सूतकं for सौतिकं. AS adds इति after स्मृतम्. 8. DB omits इति . 10. DB प्रहणानन्तरं. DB omits अपि. SP omits च (after स्पृष्टस्य). 10-11. AS transposes च and पाकस्य. 11. VSP omits पाकस्य. SP अशौचात् for अशौचान्ते. DB inserts च after अशौचान्ते. DA त्यागमहंति, SP अञ्चत्याग इति for त्याग इति. VSP omits इति 12. DB ज्ञानं आद्वादिकं. 13. SP निबन्धकारः.

सूतके मृतके चैव सूतकं राहुदशने । तावत्स्यादशुचिविंश्रो यावन्मुक्तिनं दृश्यते ॥ सर्वेषामेव वर्णानां सूतकं राहुदर्शने । स्नात्वा कर्माणि कुर्वीत शृतमन्नं विवर्जयेत्॥

5 इत्यादिस्मृतेः। अत्र सृतकमृतकपदं प्रयत्नानपनेयाशौचपरम्, अतः क्तादिजन्या-शौचस्याप्यपवाद इति मैथिलाः। अन्ये तु सृतकमृतकपदवाच्यजननमरणाशौचयोरेव स्नानादिकम्। वस्तुतस्तु स्नानमात्रेऽधिकारो न दानश्राद्धादौ।

> सृतके मृतके चैव प्रहणे चन्द्रसूर्ययोः। श्रम्मायी मृत्युमाप्नोति स्नायी पापं न विन्दति॥

10 तथा

सूतके मृतके चैव सूतकं राहुदर्शने। स्नानमात्रं प्रकुवींत दानश्राद्धं विवर्जयेत्॥

इति महाजनपरिगृहीतवचनैकमूलतयोक्तवचनस्य स्नानमात्रपरताया एव युक्तत्वात्। अत एव

15

सृतके मृतके चैव न दोषो राहुदर्शने। स्नानमात्रं प्रकुर्वीत दानश्राद्धविवर्जितम्।।

1. For स्तकं DA reads मृतकं and in the margin records the alternative reading न दोषो with the words 'न दोषो राहुदर्शने इति ना'. [This alternative reading of DA is found in Kv, p. 528 ] 2. DA inserts इति after इश्यते. 5. DB इति for इत्यादि-. SP अत एव for अत्र. DB स्तकपदं. 5-6. For the words from प्रयत्नानपनेया- to मैथिलाः, DA reads प्रयत्नानपनेयाशौच-स्यानपवाद इति मैथिलाः. AS जन्यस्याशौच-. 5. VSP शौचस्यापवाद-. AS अत्र नाधः for अपवादः. DA, DC, DD, VSP omit -मृतक-. 7. AS ज्ञानमात्रेषु for ज्ञानमात्रे 9. DA विमुचति for न विन्दति . 13. DB -जनगृहीतवचनैकनाक्यमूल-. DB -परतया एव. SP omits एव. 16. DA तदा न श्राद्धवर्षितम्, DB दानश्राद्धं विवर्जयेत्, AS श्राद्धदानविवर्जितम् for दानश्राद्धविवर्णितम् .

इति यदुक्तं स्मृताविति गङ्गावाक्यावल्यां (पृ: १७८) लिखितिमिति। एवं

नित्यस्य कर्मणो हानिः केवलं मृत्युजन्मनोः। न तु नैमित्तिकोच्छेदः कर्तव्यो हि कथंचन॥

इति सामान्यतो नैमित्तिकप्रतिप्रसवस्यापि नैमित्तिकविशेषपरत्वम्,

आग्ने यं चतुर्धा करोति पुरोडाशं चतुर्धा करोति

5

इतिवदिति । अत्र च मुक्तेः पूर्वं पाकस्पर्शाद्यनधिकारप्रतीतेर्प्रस्तास्तमयपत्ते मुर्किं गणितसिद्धां निश्चित्य स्नात्वा पाकस्पर्शस्नानश्राद्धादिदैवपित्र्येऽधिकारोऽप्रत्युह एव ।

> यदेवास्तं गतश्चन्द्रो राहोराननगोचरः। आकलय्य तु तं कालं क्रिया कार्या विचक्तगौः॥

इति ब्रह्मपुराणवचनात्।

10

### दृष्ट्वा स्नात्वा परेऽहनि

इत्यादिश्रवणाद्भोजनमात्र एव दर्शनापेचेति।

1. DB inserts स्मृते before इति यदुक्तं. DB -वाक्यावत्या लिखित-, SP -वाक्यावलीलिखित-. AS omits इति (after लिखितम्). 2. DA inserts इति after -जन्मनोः. 4. DA inserts एव after -परत्वम् 5. SP inserts यथा before आग्नेयं DA आस्थेयं (१) for आग्नेयं. DD inserts च after आग्नेयं as well as after पुरोडाशं. 6. DB इत्यादिवदिति. DA omits च. SP -स्पर्शाद्यधिकार-. DB ग्रत्तात्तसमयपक्षे. 7. DB, AS -दान- for -ज्ञान-. DA, AS -देवे पित्र्ये, DB -देवे पेत्रे, DC, DD देवपित्रे for -दैवपित्र्ये. AS निष्प्रत्यूह- for अप्रत्यूह-. 8. DB यदि वास्तं गत-, AS यदि वास्तिमत-. 9. AS तु तत्कालं 10. DD, DD पुराणोक्तवचनात्. 11. AS, VSP परेऽड्डथ्यात् for परेऽहिन [11. Cf. Laghu-vyāsa-saṃhitā 2. 81a.] 12. VSP इति for इत्यादि-. DB इत्यादिवचनाद्गोजन एव, DC, DD अद्यादिति श्रवणाद्भोजनमात्रमेव. DA दर्शनापेक्ष इति.

ब्रहणे च श्राद्धमामान्ने नैव कर्तव्यम्,

आपद्यनमौ तीर्थे च चन्द्रसूर्यमहे तथा। आमश्राद्धं द्विजैः कार्यं शूद्रेण तु सदैव हि॥

इति प्रचेतोवचनात्। श्राद्धे चात्र पुरोरवोमाद्रवसोरेव देवतात्वम्, न तु 5 कालकामयोः।

#### नैमित्तिके कालकामौ

इत्यत्र नैमित्तिकपदस्य सामिबह्र् चकर्त्त कनवश्राद्धाचेकोहिष्टपरत्वव्यवस्थापनादिति । तार्च्यपुराणे

10

सूर्यमहः सूयवारे सोमे सोममहस्तथा। चूडामणिरिति ख्यातस्तदा योगः प्रकीर्तितः॥ अन्यदा तु यदा भानोरिन्दोर्वा महणं भवेत्। तत्फक्तं कोटिगुणितं योगेऽत्र महद्दर्शने॥

इति। व्यासः

15

सर्वं भूमिसमं दानं सर्वे व्याससमा द्विजाः। सर्वं गङ्गासमं तोयं त्रहणे चन्द्रसूर्ययोः॥ इन्दोर्लज्ञगुणं प्रोक्तं रवेर्दशगुणं च तत्। गङ्गातोये तु संप्राप्ते इन्दोः कोटी रवेर्दश॥ (पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड, ४७,२३७-२३६)

1. DB omits च. VSP omits एव. DC, AS, SP, VSP कार्यम् for कर्तव्यम्. 4. VSP पुरुरवो-. SP विश्वेदेवत्वम् for एव देवतात्वम्. 7. VSP कालकाम- for नैमित्तिक-. DB -परत्वस्य for -परत्व-. 8. DD, SP तार्क्षपुराणे. [9-12. These lines are not found in the Garuda-p.] 9. VSP -महे सूर्य-. DC, VSP -महे तथा. 10. SP चूडामणिरयं योगः सूर्यमहरातैः समः for the whole line. 11. VSP भानाविन्दौ वा. 12. DB तत्कालं कोटि-. DC, DD योगोऽत्र SP राहुदर्शने for महदर्शने 16. DB तु for च. 17. AS, VSP गङ्गातीरे तु.

दश कोटय इत्यर्थः। सामान्यस्नाने यत्फलं तद्महणकाले तीर्थान्तरे लचगुणम्, रवेर्दशलचगुणम्, गङ्गास्नाने त्विन्दुमहे तदेव कोटिगुणम्, सूर्यमहे तु दशकोटि-गुणमिति। प्रहणकाले चासमुद्रगायामपि नद्यां स्नाने रजोदोपो नास्ति,

### चन्द्रसूर्यप्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते

(कात्यायनस्पृति १०,७) इति छन्दोगपरिशिष्टवचनात्। प्रहणनिमित्तकस्नान- 5 श्राद्धादिकं तु रात्राविप कार्यम्।

> राहुदशनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु । स्नानदानादिकं कुर्युनिशि काम्यव्रतेषु च ॥

स्तानं दानं तपः श्राद्धमनन्तं राहुदर्शने। आसुरी रात्रिरन्यत्र तस्मात्तां परिवर्जयेत्॥

10

इत्यादिस्मृतेरिति ॥

1. VSP inserts रवे: before दश DA दशकोटीत्पर्थः. DC, DD, AS,SP - आनेन यरफलं. 2. DA, DB omit रवेद्शलक्षगुणम्. DA omits तु (after गङ्गालाने). SP inserts संप्राप्ते after तु DC, DD त्विन्दुप्रहणे तदेव. DB omits तदेव DC, DD स्थ्यप्रहणे तु. DB, AS omit तु (before दशकोटि-). 3. DA VSP इत्यर्थः for इति. DB, DC, DD, AS, VSP प्रहणलाने चासमुद्द-. DB अपि, AS तु for च SP -गामिन्यामपि for -गायामपि. DB places अपि after नद्यां, whereas SP omits it. DB omits लाने. 5. SP omits कुन्दोगपरिशिष्ट-. 5-6. DA प्रहणनिमित्तकक्षानदान-अग्रद्धादिकं, DB प्रहणनिमित्तकक्षानदान-अग्रद्धादिकं, DB प्रहणनिमित्तकक्षानदान-अग्रद्धादिकं, DB प्रहणनिमित्तकक्षानदान-अग्रद्धादिकं. 6. DC, DD कर्तव्यम् for कार्यम्. 7. DA inserts तथा before राहुदशनसंक्षान्त-. 8. AS drops च. 9. DB, AS, SP, VSP insert तथा before स्नानं दानं तपः etc. DC, DD, AS, SP जपः for तपः. 11. SP omits इति (after - स्मृतेः).

### अथ सामान्यतिथिषु कर्माङ्गस्वनिर्णयः॥

तत्र प्रतिपदादितिथिविशेषविहितानां दैविपित्र्यकर्मणामखण्डितिथौ निःसंशय-मेवानुष्टानम् । यदा तु दिनद्वयेऽपि विहितकाले तत्तत्तिथिः कुर्मयोग्या लभ्यते तदा कुत्र कर्मानुष्टानमिति संशये परस्परविरुद्धप्रायानेकमुनिवचनदर्शनात्कर्थं निर्णयः १ 5 यथा बौधायनः

> अभ्युयन्ने व सविता यां तिर्थि प्रतिपद्यते। सा तिथिः सकला ब्रेया दानाध्ययनकर्मस्य।

तथा गृह्यपरिशिष्टं

10

सा तिथिस्तदहोरात्रं यस्यामभ्युदितो रिवः। तया कर्माणि कुर्वीत हासकृद्धी न कारणम्॥ ययास्तं सिवता याति पितरस्तामुपासते। तिथिं तेभयोऽपराह्वो हि स्वयं दत्तः स्वयंभुवा॥

तथा देवलः

15

यां तिर्थि समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः। सा तिथिः सकला होया स्नानदानव्रतादिषु॥ यो तिर्थि समनुप्राप्य अस्तं याति च भास्करः। सा तिथिः सकला होया स्नानदानव्रतादिषु॥

1. VSP inserts रवे: after अथ. VSP - निर्वयः for - विर्णयः. 2. DB, DD omit - विशेषः . DB - पैश्य- for - षिण्य- . 3. VSP omits एव. DC, DD place तु after विहितकाले and not after यदा. AS विहितितिथिः for विहितकाले तत्तिथिः . DA, SP तितिथः for तत्तिथिः . SP omits कथ्यते 4. VSP repeats कुन. DB omits संशये 5. DB, VSP तथा for यथा DD omits यथा बौधायनः . 9. DC, DD - भ्युद्यो रवेः . [9-10. Cf. Vispudharmottara I.60.25.] 13. AS यथा for तथा. 16. DB दिवाकरः for च भास्करः

### तथा विष्णुधर्मोत्तरे (१,६०,२४-२६)

नचत्रं देवदेवेश तिथिं चार्धविनिर्गताम्। दृष्ट्वोपवासः कर्तव्यः कथं शंकर जानता।।

#### ईश्वर खवाच।

सा तिथिस्तदहोरात्रं यस्यामभ्युदितो रविः। तया कर्माणि कुर्वोत हासवृद्धी न कारणम्।। सा तिथिस्तदहोरात्रं यस्यामस्तमितो रविः। तया कर्माणि कुर्वोत हासवृद्धी न कारणम्।। शुक्रपचे तिथिश्राह्मा यस्यामभ्युदितो रविः। कृष्णपचे तिथिश्राह्मा यस्यामस्तमितो रविः।।

10

5

इति। अत्र कश्चिँदैवे कर्मणि तिथिसंशये उदयगामिनी पित्रये कर्मण्यस्तगामिनीति व्यवस्थामाह,

> दैवे कर्मणि संप्राप्ते यस्यामभ्युदितो रिवः। सा तिथिः सकला श्रेया पित्रथें चापराह्विकी।।

इति मार्कण्डेयपुराणवचनात्। तन्न। पूर्वोपदर्शितवचनेषु देवे कर्मण्यस्तगामिन्या 15 अपि तिथेः पूज्यत्वाभिधानात्। तथा युग्मवचनविरोधश्च। यथा गृह्यपरिशिष्टं

> युग्मामिक्रतभूतानि पण्मुन्योर्वसुरन्ध्रयोः। रुद्रेण द्वादशी युक्ता चतुर्दश्याथ पूर्णिमा॥

3. DB, SP शंकर-, VSP श्रीशंकर- for ईश्वर-. 7-8. AS, VSP omit these two lines haplologically. [These two lines (7-8) as well as line 10 are not found in the Viṣṇudharmottara.] 8-10. DB omits these three lines. 11. AS, SP omit इति. SP - ह्वकर्मणि. DA omits तिथि-. DC DD पैत्र्ये, VSP पित्र्य- for पित्र्ये. DA inserts यदि and AS संशये after कमेणि. 13. DC, DD दैवकर्मणि. 15. SP नारदीय- for मार्कण्डेय-. DB, DC, DD, AS, VSP -वचने:, SP -वचने for -वचनेषु SP दैवकर्मण्य-. DB, DC, DD, SP, VSP insert एव after कमेणि. 16. VSP omits तिथे: DB -विरोधात् for -विरोध:. DD, AS, SP omit च. DA omits गृह्य-.

# अथ सामान्यतिथिषु कर्माङ्गत्वनिर्णयः॥

तत्र प्रतिपदादितिथिविशेषिविहितानां देविपित्र्यकर्मणामखण्डितिथौ निःसंशय-मेवानुष्टानम्। यदा तु दिनद्वयेऽिप विहितकाले तत्तत्तिथिः कुर्मयोग्या जभ्यते तदा कुत्र कर्मानुष्टानिमिति संशये परस्परविरुद्धप्रायानेकमुनिवचनदर्शनात्कर्थं निर्णयः १ 5 यथा बौधायनः

> अभ्युद्यन्ने व सविता यां तिथि प्रतिपद्यते। सा तिथिः सकला ज्ञेया दानाध्ययनकर्मस्र।।

### तथा गृद्यपरिशिष्टं

सा तिथिस्तदहोरात्रं यस्यामभ्युदितो रिवः।

तया कर्माणि कुर्वात हासवृद्धी न कारणम्।।

ययास्तं सिवता याति पितरस्तामुपासते।

तिथि तेभ्योऽपराह्नो हि स्वयं दत्तः स्वयंभवा।।

तथा देवलः

15

यां तिथिं समनुप्राप्य उदयं याति भास्करः।
सा तिथिः सकला ह्रेया स्नानदानव्रतादिषु॥
यां तिथिं समनुप्राप्य अस्तं याति च भात्करः।
सा तिथिः सकला ह्रेया स्नानदानव्रतादिषु॥

1. VSP inserts रवे: after अथ. VSP -निरुचयः for -निर्णयः. 2. DB, DD omit -विशेष-. DB -पैन्य- for -पिन्य-. 3. VSP omits एव. DC, DD place तु after विहितकाले and not after यदा. AS विहितितिथिः for विहितकाले तत्तिथिः. DA, SP तितिथः for तत्तिथिः. SP omits लभ्यते 4. VSP repeats कुत्र. DB omits संज्ञये 5. DB, VSP तथा for यथा DD omits यथा बीधायनः. 9. DC, DD -भ्युदयो रवेः. [9-10. Cf. Vişnudharmottara I.60.25.] 13. AS यथा for तथा. 16. DB दिवाकरः for च भारकरः.

### तथा विष्णुधर्मोत्तरे (१,६०,२४-२६)

नक्तत्रं देवदेवेश तिथि चार्धविनिर्गताम्। दृष्ट्वोपवासः कर्तव्यः कथं शंकर जानता।।

#### ईश्वर ख्वाच।

सा तिथिस्तदहोरात्रं यस्यामभ्युदितो रविः। तया कर्माणि कुर्वीत हासवृद्धी न कारणम्।। सा तिथिस्तद्दहोरात्रं यस्यामस्तमितो रविः। तया कर्माणि कुर्वीत हासवृद्धी न कारणम्।। शुक्रपत्ते तिथिर्याद्धा यस्यामभ्युदितो रविः। कृष्णपत्ते तिथिर्याद्धा यस्यामस्तमितो रविः।।

10

5

इति । अत्र कश्चिँदैवे कर्मणि तिथिसंशये उदयगामिनी पित्र्ये कर्मण्यस्तगामिनीति व्यवस्थामाह,

> दैवे कर्मणि संप्राप्ते यस्यामभ्युदितो रिवः। सा तिथिः सकला श्रेया पित्रथें चापराह्विकी।।

इति मार्कण्डेयपुराणवचनात्। तन्न। पूर्वोपदर्शितवचनेषु देवे कर्मण्यस्तगामिन्या 15 अपि तिथेः पूज्यत्वाभिधानात्। तथा युग्मवचनविरोधश्च। यथा गृह्यपरिशिष्टं

> युग्मामिकृतभूतानि षण्युन्योर्वसुरन्ध्रयोः। रुद्रेण द्वादशी युक्ता चतुर्दश्याथ पूर्णिमा।।

3. DB, SP शंकर-, VSP श्रीशंकर- for ईश्वर-. 7-8. AS, VSP omit these two lines haplologically. [These two lines (7-8) as well as line 10 are not found in the Viṣṇudharmottara.] 8-10. DB omits these three lines. 11. AS, SP omit इति. SP -द्देवकर्मणि. DA omits तिथि-. DC DD पैत्र्ये, VSP पित्र्य- for पित्र्ये. DA inserts यदि and AS संशये after कर्मणि. 13. DC, DD दैवकर्मणि. 15. SP नारदीय- for मार्कण्डेय-. DB, DC, DD, AS, VSP -वचने:, SP -वचने for -त्रचनेषु SP दैवकर्मण्य-. DB, DC, DD, SP, VSP insert एव after कर्मणि. 16. VSP omits तिथे:. DB -विरोधात् for -विरोध:. DD, AS, SP omit च. DA omits गृह्य-.

प्रतिपदाप्यमावास्या तिथ्योर्युग्मं महाफलम् । एतद्वयस्तं महाघोरं हन्ति पुष्यं पुराकृतम् ॥ पष्ठथष्टम्यप्यमावास्या कृष्णपक्ते त्रयोदशी । एताः परयुताः पूज्याः पराः पूर्वेण संयुताः ॥

5 इति । युग्मं द्वितीया, अग्निस्तृतीया, कृतं चतुर्थी, भूतं पश्चमी, षट् प्रष्ठी, मुनिः सप्तमी, वसुरष्टमी, रन्धं नवमी, रुद्र एकादशी । अत्र

### युग्मामि

इत्यादौ विभक्तिन्यत्ययं कृत्वा यथासंभवमन्वयः कार्यः। तथा च द्वितीयादीना-मुद्रयसंबन्धेन तृतीयादीनामस्तसंबन्धेन पूज्यतेत्यर्थः पर्यवसितो भवति। अत्रापि 10 युग्मपरितिथिषु सप्तम्यादिषूपवासकर्मणि परिदने न्यस्तेऽपि यद्युदयास्तन्याप्तिस्तदा तत्रैव निःसंशयमुपवासः,

> त्रिसंध्यन्यापिनी या तु सैव पूज्या सदा तिथिः। न तत्र युग्मादरणमन्यत्र हरिवासरात्॥

इति लक्ष्मीधरिलिखितपराशरवचनात् । पूर्वयुग्मितिथिषु द्वितीयादिषु परिदनसंबन्धमात्र 15 एव संशयो निर्णायकविशेषप्रमाणाभावादिति भावः ।

3. DB inserts तथा before षच्चष्टम्यप्यमा-. DC, DD drop अपि. AS -पक्षत्रयोदशी 4. DB कार्याः for पूज्याः. VSP मिश्रिताः for संयुताः. 5. DC, DD, VSP omit इति 6. AS, VSP बखष्टमी. DA inserts तु after अत्र. 8. DB omits च (after तथा) 9. DB, AS -मस्तमयसंबन्धेन. DA पूज्यत इत्यथः. DA, VSP तत्र for अत्र DB यदि, AS च for अपि. 10. SP समयदिने for उपवासकर्मणि परिदेने. DC, DD -व्यापिनी for -व्याप्तिः. 12. DB, AS त्रिसंध्याच्यापिनी. 14. DA लक्ष्मविधिलिखितवचनात् (१), VSP लक्ष्मीधरादिलिखितपराशर-वचनात्. DB पूर्वतिथियुत- for पूर्वयुग्मतिथिषु DC, DD, VSP insert तु after -ितथिषु SP omits द्वितीयादिषु; AS has this word in the margin but encloses it within brackets. 14-15. DA -संबन्धमात्र एव संशय निर्णायक-, DB संबन्धमात्रसंव संशय निर्णायक , SP -संबन्धमात्रसंशयो निर्णायक-. 15. VSP निर्णायकः विशेष-.

### **कृत्यतत्त्वार्णवः**

# अन्यत्र हरिवासरात्

इति तत्र द्वादश्या उदयास्तव्यापित्वेऽप्युपवासे युग्मादर एवेत्यर्थः।

#### एतद्वयस्तम्

इति विपरोत्तयुग्मं द्वितीयाप्रतिपदोरतृतीयाचतुथ्योरित्यादि । व्यस्तयुग्मिमित्यर्थः । एतच युग्मापेच्तया । यदि तु विहितयुग्मे विहितकाललामो नास्ति तत्र 5 व्यस्तयुग्मस्यापि प्रहणम् । एवं युग्मप्रज्ञांसापि व्यस्तयुग्मापेच्तया, न तु पष्टिदण्डात्मिकापेच्तयापि । संज्ञये युग्मादिवचनप्रवृत्तेः, प्रकृते संज्ञयाभावात् ,

### तिथ्योर्युग्मं महाफलम्, एतद्वयस्तं महाघोरम्

इत्यनयोः स्वातन्त्ये वाक्यमेदापत्तेश्च । तस्माद्युग्मिवधेरर्थप्राप्तं व्यस्तितिथिनिषेधमन्द्य 10 व्यस्तिविधिनिन्दा तदपेत्तया युग्मितिथिप्रशंसार्था, एकवाक्यत्वे लाघवादिति । अत्र श्रृमः—

# नचत्रं देवदेवेश (विष्णुधर्मोत्तर १.६०.२४)

2. SP omits अपि. DC, DD इति for इत्यर्थः. 4. SP -चतुथ्योरित्यादिकमित्यर्थः for '-चतुथ्योरित्यादि। व्यस्तयुगमित्यर्थः।' 5. DA हरियुग्मापेक्षया, SP (after correction) युग्मविहितकालापेक्षया for युग्मापेक्षया. DC -युग्मविहित- for -युग्मे विहित-. DA -कालको for -काललाभो. 6. DC, DD प्रहणमेव for 'प्रहणम्। एवं'. 7. SP षष्टिदण्डापेक्षया. DB, SP, VSP omit अपि. DB युग्मवचन-. DA inserts अपि and DB, DC, DD च after प्रकृते. 9. DA तत्र व्यस्तं for एतद्वयस्तं 6. DC, DD स्वातन्त्यूं, VSP स्वातन्त्यूं फ for स्वातन्त्यूं. DB, SP omit च AS, SP (after correction) अनुप्राप्तं for अर्थप्राप्तं. DD -तिथेनिषेधम्, SP -तिथिम् for तिथिनिषेधम्. 11. DB, VSP व्यस्तिनन्दा तदपेक्षया, DC, DD व्यस्तिनन्दा तदपेक्षा, AS व्यस्तिनन्दापेक्षया for व्यस्तितिथिनिन्दा तदपेक्षया. DB -प्रशंसार्थ- for -प्रशंसार्था. 13. DC adds तिथि च and VSP तिथि चाधेविनिर्मताम् after देवदेवेश.

इत्यादावर्धविनिर्गताया विद्वितकालव्यापिन्यास्तिथेरुभयदिनलामे कथमिति प्रश्ने नोभयदिनस्य कर्माङ्गत्वं किंत्वेकस्यैवेति सूचितम्। ततश्च

#### मध्याह्रव्यापिनी या तु

इत्यनेन, तथा

ह कर्मणो यस्य यः कालस्तत्कालव्यापिनी तिथिः। तया कर्माणि क्वर्वीत हासमृद्धी न कारणम्।।

इति मदनपारिजातिलिखितवृद्धयाज्ञवल्क्यवचनेनानन्यगतिकतया प्रश्नस्तकालसंबन्धेन दिनविशेषस्य नियमोऽवगम्यते। एवं

#### ययास्तं सविता याति

- 10 इत्यत्राप्येकदिनस्याङ्गत्वे प्रशस्तकालस्यापराह्नस्य संबन्ध एव हेतुतयोक्तः। अत एव प्रशस्तकालसंबन्धस्योभयदिने संभवात्संशये युग्मादिवचनम्। एकदिनसंबन्धे तेनैव संशयनिरासान्न युग्मादिवचनिवयता। किं च, यत्रोभयत्र प्रशस्तकालप्राप्तावेव न दिनद्वयस्य कर्माङ्गता तदैकत्र प्रशस्तकालप्राप्तावन्यत्र सामान्यकालप्राप्ताविप
  - 1. DC omits इत्यादी. AS प्रश्नेन. 2. AS, SP transpose न and उभयदिनस्य. DC (after correction) एकदिनस्य for एकस्य. AS omits एव DA omits इति (after एव). 4-7. DA omits all words from तथा to न्यूद्धयाञ्चलस्यवचनेन. 4. SP omits तथा. 6. AS omits the entire line तथा कर्माणि etc. 7. DC, DD, AS, VSP insert च after -याञ्चलस्यवचनेन. 7-8. AS -संबन्धे दिन-. 8. VSP अत एव for एवं. 10. SP कर्माञ्चरेने for आहते 10-12. AS haplologically omits all words from प्रशस्तकालस्यापराञ्चस्य to यत्रोभयत्र. 10. DB पराञ्चस्य, DC, DD अपवादस्य for अपराञ्चस्य. DC, DD संबन्धरेने तु तयोक्तः (१) for संबन्ध एव हेतुतयोक्तः. SP अतः for अत एव. 11. VSP -दिनसंभवात. SP युग्मामिवचनम्. SP एकदिने संबन्धे. VSP inserts तु after एकदिनसंबन्धे 12. DB -निरासार्थयुग्मादि-. SP युग्मामिवचन-. SP यत्रोभय- for यत्रोभयत्र. DB -व्याप्ती for -प्राप्ती (before एव). 12-13. SP haplologically (१) omits all words from एव न to प्रशस्तकालप्राप्ती. 13. DB omits न. DA तदेकत्र.

#### कृत्यतत्त्वार्गावः

कथमुभयदिनस्य कर्माङ्गतेति सर्वत्र नियमसिद्धेर्दिनद्वये प्रशस्तकालप्राप्तावप्राप्तौ च संशये यावद्विधिनिषेधशास्त्रपर्यालोचनया

### शुक्रपचे तिथियांद्या (विष्णुधर्मोत्तर १.६०.२६)

इति वचनद्वयेन दैविपित्र्यकर्मसु शुक्कपत्ते उभयत्र कर्मकालव्यापितया संशये उदयगामिनी कृष्णपत्तेऽस्तगामिनी तिथिर्प्राह्ये त्युत्सर्गः। विहितकालश्च देवतापूजा- 5 होमादौ त्रिधाविभक्तदिनप्रथमभागः,

पूर्वाह्यो वे देवानां मध्यंदिनं मनुष्याणामपराहः पितृणाम्

इति निष्प्रतिपत्तश्रुतेः। एकमक्त्रते मध्याह्नः,

मध्याह्रव्यापिनी श्राह्मा एकभक्ते सदा तिथिः

इति मदनपारिजातिलिखितपुराणवचनात्। अन्येष्विप कर्मसु शृङ्गमाहिकया 10 यस्यापराह्वादेर्विधानं स एव बोद्धव्य इति। न च

दृष्वोपवासः कर्तव्यः कथम्

1. AS -कालस्य for -दिनस्य. DA, AS, VSP -सिद्धिः for -सिद्धेः. DB, DC, DD omit अप्राप्तौ. DA omits च; DB अपि for च. 2. DC, DD omit संशये. DC, DD -निषेधधर्मशास्त्र-. 4. AS -द्वयेऽपि दैव-. DC, DD -पैत्र्य- for -पित्र्य-. VSP उभयदिने for उभयत्र. SP omits उभयत्र कर्मकालव्यापितया संशये. 5. VSP inserts तु संशये after कृष्णपक्षे DA तिथिप्राह्में पूर्त्सर्गः, DC तिथिप्राह्में ऽनुत्सर्गः. AS तु for च. 5-6. VSP देवपूजादौ. 6. DB -दिनपूर्वभागः, DC, DD -दिनप्रथमो भागः. 8. DA drops निष्प्रति-. DC, DD -भक्ते वते. SP inserts तु after एकभक्तवते. DC deletes मध्याद्धः. 10. DC, DD -लिखितादिपुराण-. DA, VSP omit -पुराण-. DB, DC, DD. AS, SP, VSP श्वापाहिकतया. 11. VSP प्रहणं for विधानं. AS omits इति. 12. After कथम् AS inserts शंकर जानता.

(विष्णुधर्मोत्तर १.६०.२४) इति प्रश्ने उपवासपदात्तन्मात्रपरत्वे कथं दैविपित्रयकर्ममात्र-परत्वमुत्तरवचनयोरिति वाच्यम्। उपवासपदस्य मुख्यार्थत्वेऽयुग्मितिथिषूपवासेतर-यावत्कर्मसु, तथा युग्मवचनानां दैवकर्ममात्रविषयत्वस्य वच्यमाणत्वेन युग्मितिथि-ब्वप्यापराह्विकेतरिषद्धकर्मसु निर्णयानुपपत्तेः। किं च,

5

#### सा तिथिस्तदहोरात्रम्

इत्यस्य गृह्यपरिशिष्टवचनस्य युग्मविषयोपसंहारे वैयर्थ्यापत्तेः शुक्रपत्तादिवचनैक-वाक्यतया

तत्र कर्माण

इति बहुवचनेन यावत्कर्मपरत्वं प्रतीयते, ततश्च

10

दृष्ट्वोपवासः ( विष्णुधर्मोत्तर १.६०.२४ )

इत्यत्रोपवासपदं यावत्कर्मोपलक्तकमेवेति । तत्रापराह्निकपितृकृत्ये

1. DB omits कर्य. DC, DD -पैन्य- for -पिन्य-. DB, AS, SP omit -कम-. AS omits -मात्र-. 2. DD उत्तरत्र- for उत्तर-. SP उपवासस्य मुख्या-. DC, DD insert अपि after -तिथिषु . 3. SP इव- for यावत्-. 4. AS निर्णयानुपपत्तिः , SP निर्णयानुपपत्तेः for निर्णयानुपपत्तेः . [5. Cf. Vişnudharmottara I. 60.25.] 6. SP इत्यत्रापि for इत्यस्य AS -संहारवैयथ्यापत्तेः . VSP वैयथ्यापत्तिः . After वैयथ्यापत्तेः VSP inserts : सा तिथिस्तदहोरात्रमिति विष्णुधमौत्तरवचने च . 8. After तत्र DC, DD insert : सा तिथिस्तदहोरात्रमित्यादिविष्णुधमौत्तरवचनेन च and SP inserts : सा तिथिस्तदहोरात्रमिति विष्णुधमौत्तरवचनेन च and SP inserts : सा तिथिस्तदहोरात्रमित्यादिविष्णुधमौत्तरवचनेन च and SP inserts : सा तिथिस्तदहोरात्रमिति विष्णुधमौत्तरोक्तवचने. [8. Cf. Vişnudharmottara 1.60.25.] 9. DA यावत्कर्ममात्रपत्वं, VSP यावत्कर्मत्वं for यावत्कर्मपत्वं DC, DD, SP अतः for तत्रश्व. For the words from यावत् to तत्रश्व AS reads कर्मपदसंकोचापत्तेः 10. DA adds कर्तव्यः after हञ्जोपनासः . 11. DB inserts अपि after इत्यत्र . For यावत्कर्मीपलक्षकमेवेति AS reads प्रदर्शनार्थं लाक्षणिकमेवेति and SP यावत्कर्मीपलक्षणं प्रदर्शनार्थमिति. SP तथा for तत्र. VSP -पराक्रिके पितृकृत्ये.

5

#### ययास्तं सविता याति

इति विशेषवचनादस्तसंबन्ध एव कर्तव्यता। युग्मवचनविषयतिथिषु दैवकर्ममात्रे युग्मादिवचनादेव निर्णयः। अतः पारिशेष्याद्युग्मवचनाविषयतिथिष्वापराह्निक-पितृकृत्येतरयावत्कर्मसु युग्मितथिषु पितृकर्मणि पूर्वाह्ममध्याह्नविहिते च शुहुपच्चादि-वचनद्वयम् , अपवादविषयं परिहृत्योत्सगेः प्रवर्तते इति न्यायात्। न च

### उपोष्याः स्युः परान्विताः

इति युग्मवचने उपवासपदस्य दैविपित्र्यकर्मोपलक्तकत्वे पितृकर्मण्यपि युग्मादरोऽस्तु, ततः पारिशेष्याद्युग्मवचनाविषयतिथिमात्र एव शुक्कपत्तादिवचनमिति वाच्यम्।

### शुक्रपत्ते तिथियांद्या (विष्याधर्मोत्तर १.६०.२६)

इत्यादिव चन इयस्यायुग्मितिथिषु निष्प्रतिपत्ततया देविपित्र्यकर्मपरत्वस्योभयवादि- 10 सिद्धत्वमेव । तदा च

यां तिथिं समनुप्राप्य डदयं याति भास्करः

#### इत्यादिदेवलवचनद्वये

1. After याति DA adds पितरस्तामुपासते. 2. SP वचनवलादस्त-. DB -संबन्धमात्रकर्तव्यता. DC, DD देवकर्मादिमात्रे. 3. DA अयुग्म- for युग्म-. DC, DD -वचनाविशेषितिथिष्वाप-, SP -वचनितिथिभिष्नयावत्कर्मोपळक्षणविषयितिथिष्वाप-. 5. VSP अपवादः विषयं. 7. DB देवकर्ममात्रोपळक्षकत्वे. 8. DA -वचनितिथि-. For शुक्रपक्षादिवचनिति वाच्यम् DC, DD read शुक्रपक्षादिवचनद्वय एवेति वाच्यम् and SP reads शुक्रादिवचनविषयमिति वाच्यम् . 10. SP युग्म- for अयुग्म-, DC, DD -पैत्र्य- for -पित्र्य-. 11. AS -सिद्धमेव. DB तथा for तदा. 12. DB, AS, SP, VSP omit भास्करः. 13. SP इति for इत्यादि-. DA omits -देवल-. DD drops -वचन-.

#### स्नानदानव्रतादिषु

इति दैवकर्मगणकीर्तनस्य पितृकर्मञ्यावर्तकतयैव सार्थकत्वान्नोभयपरशुक्ष्यचादि-वचनैकवाक्यत्विमिति युग्मवचनैकवाक्यतावश्यं वाच्या, ततश्च युग्मवचनान्यपि दैवकर्मविषयाणीति युग्मवचने उपवासपदस्य दैवकर्ममात्रोपलक्षकत्विमिति। यद्वा, 5 "उपोध्याः" इति येषु येषु वचनेषु श्रूयते तान्युपवासमात्रपराण्येव। अत्र यानि युग्मवचनाविरुद्धानि तानि तदुपसंहतान्येव। युग्मवचनस्य दैवकृत्यमात्रविषयत्वेनोप-वासपरत्वस्याप्युक्तत्वात्। यानि तु तद्विरुद्धानि नान्युपवासमात्रगोचरत्वेन विशेषतयोपवासं प्रति तद्वाधकानीति न विरोधः। तानि चानुपद्मेव वच्याम इति। इत्थं यावन्त्येव वचनान्युद्यास्तसंबन्धेन दैविपत्रयकर्मबोधकानि तानि यथासंभवं

शुक्रपचे तिथिमांह्या (विष्णुधर्मोत्तर १.६०.२६)

इत्यादि,

युग्मामि

इत्यादि,

ययास्तं सविता याति

15

3. SP -वाक्यताया धवर्य वाच्यम् for -वाक्यतावर्य वाच्या. VSP inserts एव after अवर्य. 3-4. SP omits युग्मवचनान्यि दैवकमंविषयाणीति. 4. DC, DD -मात्रोपलक्षित इति. 5. DC, DD, SP श्रूयन्ते for श्रूयते. DB, AS insert च after अत्र. 6. For the words from युग्मवचनाविरुद्धानि to तदुपसंहतान्येव DC, DD read: युग्मवचनानि विरुद्धानि तदुपसंस्कृतान्येव. DC, AS देव- for देव-. DA कृत्यमात्रे विषयत्वे-, AS कृत्यमात्रविषयक्त्वे-. 7. DA omits तु ( after यानि ). DA omits -मात्र-. DB न्परत्वेन for -गोचरत्वेन. 8. AS विषयतयोप-, SP विशेषणतयोप- (the letter w being written in the margin). DB साधकानीति for तद्बाधकानीति. 9. VSP omits इति (after वक्ष्यामः). DC कर्मविरोधः कानि, DD कर्मविरोधकानि. 12. SP इति for इत्यादि. 13-14. DA omits युग्मागि इत्यादि.

5

इति त्रितयैकवाक्यतया व्यवस्थापनीयानीति। यत्तु केनचिदुक्तं

खर्वी दर्पस्तथा हिंसा त्रिविधं तिथिलचाणम्। खर्वदपौँ परौ पूज्यौ हिंसा या पूर्वकालिकी।।

इत्युशनोवचनाद्यद्यपि सामान्यकर्मस्वेव वृद्धिस्तभ्भयोः परतिथेः चये च पूर्वतिथेः कमाङ्गत्वमवगभ्यते तथापि

> द्वितीयादिकयुग्मानां पूज्यता नियमादिषु। एकोदिष्टादिवृद्धयादौ वृद्धिहासादिचोदना।।

इति निगमस्मृतिवचनादेकोहिष्टादिविषयत्वं खर्वदर्पादिवचनस्येति, तत्तुच्छम्। उक्त-युक्तया शुक्रपत्तादिवचनद्वयस्यैकोहिष्टादिविषयत्वस्थितौ तदेकवाक्यतया निगमस्मृति-वचनस्थहाप्तवृद्धयादिपदस्य चन्द्रहासवृद्धिपरतया शुक्ककृष्णपत्तपरत्वात्। उशनोवचने 10

## खर्वद्पीं परौ पूज्यौ

1. DB, DC, DD इत्यादित्रितयैक-. DA द्वितीयैक- for त्रितयक-. DC, DD, VSP omit इति (after व्यवस्थापनीयानि:; SP has इति in the margin. DC, DD omit तु (after यत्). 3. DA पृष्ठी (१) for पुज्यी. DA, DC, DD, AS, SP, VSP हिंसायां पूर्व-. [ Though better Ms evidence is in favour of the reading हिंसायां, the reading हिंसा या is decidedly better. Cf. Kv, p. 500 (v.l. हिंसा स्थात्), Kn, pp. 144 (v.l. हिंसः पूर्वत्र पूज्यते ; हिंसः स्थात्पूर्वकालिकः), 145 (v.l. हिंस: स्यात्पूर्वकालिकः) and 162 (v.l. हिंसा स्यात्), Vk, p. 22 (v.l. हिंसा स्यात्), and so on. ] 4. DA इत्युशनसो व बना-. VSP परतिथिक्षये. 7. DA, DB, DC, DD एकोहिशान्दबुद्धवादौ. [For the reading एकोहिशादिबुद्धवादौ see Kv, p. 485, Kn, pp. 124 and 144, Vk, p. 17, Sk, p. 317, St I, pp. 7, 267 and 799, and so on. In his St I, p. 799 Raghunandana explains the word एको दिशादिशृद्धवादौ as: • एको दिशादिनिमित्तीभृततिथिविशेषस्य बृद्धवादौ.] 8. DB एको दृष्टविषयत्वं. DC, DD तदुक्त- for उक्त-. 9, DC, DD एको दृष्टविषयत्व-. 10. DA -वचनस्य हासपरतया for -वचनस्थहासमृद्धचादिपदस्य चन्द्रहासमृद्धिपरतया. DA, VSP ग्रुक्रकृष्णपरत्वात्, DB ग्रुक्रपरत्वात्. 11. SP प्राह्मी (the original reading seems to have been पूज्यों ) for पूज्यों.

इति तु दर्शश्राद्धविषयम्।

यदा चतुर्दशीयामं तुरीयमनुपूरयेत्। अमावास्या चीयमाणा तदैव श्राद्धमिष्यते॥ (कात्यायनस्मृति १६.२)

5 तथा

वर्धमानाममावास्यां लच्चयेदपरेऽहनि। यामांस्त्रीनधिकान् वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत्।। (कात्यायनस्मृति ५६,१०)

तथा

10 त्रिमुहूर्तापि कर्तव्या पूर्वा दर्शा च बह्व चै:।

कुहूरध्वर्युभिः कार्या यथेष्टं सामगीतिभिः॥

इति छन्दोगपरिशिष्टादिवचनैकमूलस्वादिति। अत्र "युग्माग्नि" इत्यादि वचनै शुक्ककृष्णसाधारणम् , अविशेषात् , अतः कृष्णप्रतिपदुभयपच्चदशमीशुक्कत्रयोदश्यो न युग्मवचनविषयाः , तेषु

15 शुङ्कपत्ते तिथिर्पाद्या (विष्णुधर्मोत्तर १.६०.२६)

इत्यनेन व्यवस्थेति प्राहुः। केचित्तु

चतुर्दश्याथ पूर्णिमा,

तथा

#### प्रतिपदाप्यमावास्या

1. DA, VSP omit तु. DA -श्राद्धे विषयम्, VSP -श्राद्धादिविषयम्. 2. VSP inserts इति after अनुप्रयेत्. 12. DB छन्दोगपरिशिष्टेकमूलत्वादिति. DB इति for इत्यादि. AS omits वचनं . 13. DC, SP शुक्रकृष्णपश्चसाधारणम् . 13-14. DB -त्रयोदस्योरयुग्मविषयाः, DC, DD -त्रयोदस्योर्न युग्मवचनविषयाः . 14. AS तेन for तेषु . 16. DA inserts एवं after इत्यनेन.

# इति शुक्लपचीयतिथिकीर्तनात्कृष्णप्रतिपद्द्वितीयादिषु युग्मविशेषवचनाच

### युग्माग्नि

इत्यादिवाक्यानां शुक्लपत्तीयतिथिविषयत्वमेव नोभयपत्तसाधारणतिथिविषयत्व-मित्याहुः। तद्देवं शुक्लप्रतिपदाद्यमावास्यान्ततिथिषु विशेष्यायं निर्णयः।

तत्र शुक्लप्रतिपदमावास्यायुतैव पूज्या,

5

#### प्रतिपदाप्यमावास्या

इति वचनात्, तथा

पञ्जमी सप्तमी चैव दशमी च त्रयोदशी। प्रतिपन्नवमी चैव कर्तव्या संमुखी तिथि:॥

इति पैठीनसिवचना । संमुखी पूर्वविद्धेत्यर्थः। यत्तु

10

प्रतिपत्संमुखी प्राह्या या भवेदापराह्मिकी

इति स्कन्दपुराणनाम्ना पठितं तदनाकरम्। साकरत्वे वा शुक्लकुष्णपत्तयो-रापराह्निकपितृकुत्यिविषयं

ययास्तं सविता याति

इति समानार्थम्।।

15

1. VSP -विषय- for -विशेष-. 4. DB, SP, VSP तदेवं for तदेवं. DB विशिष्यायं DB, DC नियमः for निर्णयः. 5. DC ततः for तत्र. DB, SP प्राह्मा, DC, DD कार्या for पूज्या. 9. DB, DC, DD सांमुखी. 10. SP omits च (after -वचनात्). DB, DC, DD, SP सांमुखी. DB, DC insert एवं after पूर्वविद्धा. 11. [The line प्रतिपत्संमुखी is not found in the Skanda-purana (Vanga and Venkat editions)]. DB सांमुखी for संमुखी 12. DA -पुराणोक्तमिति पठन्ति तदना-. AS omits वा 12-13. AS -पक्षसाधारणापराह्मिक-, VSP -पक्षीयापराह्मिक-.

5

फुडणा तु प्रतिपद् द्वितीयायुतैव प्राह्मा,

प्रतिपत्सद्वितीया स्याद् द्वितीया प्रतिपचुता

इति मदनपारिजातलिखितापस्तम्बवचनात्। उपवासे तु कृष्णप्रतिपदपि पूर्वयुतैव प्राह्मा। तथा च बृहद्दशिष्ठः

> द्वितीया पश्चमी वेधाइशमी च त्रयोदशी। चतुर्दशी चोपवासे इन्युः पूर्वोत्तरे तिथी॥ उपवासे सप्तमी तु वेधाद्धन्त्युत्तरं दिनम्॥

इति । द्वितीयात्रमृतयस्तिथयः उपवासेषु वेधात्पुर्वोत्तरे तिथी हृन्युः, सप्तमी तु स्ववेधात्स्वोत्तरामेव तिथि हृन्तीत्यर्थः। एवं च प्रतिपत्तृतीया च द्वितीयाविद्धा 10 नोपोष्येत्युक्तम्। एवं पश्चम्यादिष्वपि बोध्यम्। न च वार्ज्यं

#### प्रतिपत्सद्वितीया स्यात्

इति वचनात्कुष्णप्रतिपद्विहितोपवासादि सर्वं द्वितीयावेध एवास्तु,

इन्युः पूर्वोत्तरे तिथी

इति द्वितीयाविद्धनिषेधस्तु शुक्लप्रतिपद्विषय एव,

1. DA द्वितीयया for द्वितीया-. 4. VSP omits च. AS बृद्धविशिष्टः . 8. DB omits इति. DC, DD omit तिथयः . For उपवासेषु वेधात् AS, VSP read उपवासे खवेधात् . (The original reading in AS seems to have been उपवासेषु वेधात् ). 8-9. DB सप्तमीषु स्ववेधा-. 9. DB वेधान्नोत्तराभेव, DC स्ववेधाद्योत्तराभेव for स्ववेधात्स्वोत्तराभेव. 9. DA omits द्वितीया-. 10. DC, DD पश्चम्यादितिधिष्विष. DB बोद्धव्यम् for बोध्यम् . DB, AS omit च च वाच्यम् . 12. SP द्वितीयाविद्धा एवास्तु. VSP omits अस्तु. 14. DB इत्यादि for इति. DB द्वितीयाविद्धा एवास्तु, DC, DD द्वितीयाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धाविद्धावि

#### प्रतिपदाप्यमावास्या

### इति युग्मवचनादिति।

#### कृष्णपत्ते तिथिर्पाद्या यस्यामस्तमितो रविः

इति सामान्यवचनस्याबाधेनोपवासविधायकविधीनां विषयव्यवस्थासंभवेऽन्यथाकल्पनां विधाय तद्वाधायोगादिति ॥

द्वितीया तु शुक्ला तृतीयायुक्तैवोपवासादिसर्वकर्मसु प्राह्मा,

#### युग्माग्नि

इति वचनात्, तथा

एकादश्यष्टमी षष्टी द्वितीया च चतुर्दशी। त्रयोदश्यप्यमावास्या उपोध्याः स्यः प्रान्विताः॥

10

5

इति शिवरहस्यवचनाच । यत्त

द्वितीयैकादशी षष्ठी तथा चैवाष्टमी तिथिः। वेधादधस्ताद्धन्युस्ता उपवासे तिथीस्तिवमाः॥ उपवासे सप्रमी तु वेधाद्धन्त्युत्तरं दिनम्। पत्त्रयोरुभयोश्चेव उपवासे विधिः समृतः॥

15

इति नारदवचने द्वितीयाद्यास्तिथयस्तृतीयादियुता नोपोष्या इत्युक्तं तत्कृष्याद्वितीया-

3. DB, DC, DD omit यस्यामस्तिमतो रिवः. 4. DC, DD इत्यादिसामान्यवचनस्य वाधेनो-. DA -कल्पनानां, SP -कल्पनं for -कल्पनां. 5. DB, SP विहास for विधास. SP तद्वाधकायोगादिति. 6. SP omits तु. DC, DD शुक्रतृतीयायुत्तेव for शुक्रा तृतीयायुक्तेव. DC, DD transpose उपवासादिसर्वकमेसु and प्राह्मा. 8. DC, DD इत्यादि- for इति. 11. DB omits च. 12. DA, DC, DD, SP, VSP तृतीयैकादशी for द्वितीयेकादशी [For the reading द्वितीयैकादशी see St I, p. 29. Cf. also line 16 below.] DB भवेत् for तिथिः. 16-17. DB कृष्णद्वितीयादिविषयम्.

## शुक्लपसे तिथिश्रांह्या (विष्णुधर्मोत्तर १,६०.२६)

इत्यादिवचनात्,

#### एकादश्यष्टमी

इत्यादिवचनाच शुक्लद्वितीयायाः परयुताया एवोपोध्यत्वप्रतिपत्तेरिति । उपवासाति-5 रिक्तेऽपि दैवे कर्मणि ऋष्णद्वितीया प्रतिपद्युतैव प्राह्मा,

प्रतिपत्सद्वितीया स्याद् द्वितीया प्रतिपद्युता

इति पैठीनसिवचनात्,

द्वितीया प्रतिपद्युता

इति प्रदावैवर्तवचनाय ।।

10 वृतीया तु चतुर्थीयुतैवोपवासादिसर्वदैवकर्मसु प्राह्मा,

एकादश्यष्टमी षष्ठी पौर्यामासी चतुर्दशी।
अमावास्या वृतीया च उपोष्याः स्युः परान्विताः॥

इति स्कन्दपुराणवचनात्,

15

प्रतिपत्सद्वितीया स्याद् द्वितीया प्रतिपद्युता। चतुर्थीसंयुता या च तृतीया सा फलप्रदा॥

1. After प्राह्मा DA, AS, VSP add यस्यामभ्युदितो रिवः. 2. DB, SP इति for इत्यादि-. 3. SP omits अष्टमी. DA adds चंव after अष्टमी. 4-5. DC, DD उपवासातिरिक्तदेवे. 5. SP दैवकर्मणि. DB कृष्णा द्वितीया. DA प्रतिपद्म परतेव (१), DB प्रतिपद्म का for प्रतिपद्म तेव. 6. After line 6 SP inserts: चतुर्यीसंयुता या च सा तृतीया फलप्रदा. 9. VSP ब्रह्मपुराणवचनाच. 10. DA omits तु. DB सर्वकर्मसु, AS -कर्मसु सर्वदेव, SP न्द्वकर्मसु for सर्वदेवकर्मसु. 13. SP, VSP -पुराणात् for नुराणवचनात्, 15. DA च for सा.

#### इत्यापस्तम्बवचनाच । यत्तु युग्मवचने

#### युग्माग्नि

इत्यनेन द्वितीयाविद्धतृतीयाप्रहणमुक्तं तद्रम्भातृतीयामात्रविषयं बोद्धव्यम्। तदुक्तं

रम्भाख्यां वर्जयित्वा तु तृतीयां द्विजसत्तम । अन्येषु सर्वकार्येषु गणयुक्ता प्रशस्यते ॥

गणयुक्ता चतुर्थीयुक्तेत्यर्थः। एवं च

द्वितीया पश्चमी वेधान्

इति द्वितीयाविद्धवृतीयानिषेधो रम्भावृतीयाव्यतिरिक्तविषयः, यदुक्तं निगमे

फ़ुष्णाष्टमी बृहत्तल्पा सावित्री वटपैतकी। अनङ्गत्रयोदशी रम्भा उपोध्याः पूर्वसंयुताः॥

10

5

इति। तथा ब्रह्मवैवर्ते

वृतीया तु न कर्तव्या द्वितीयासहिता विभो।

तथा

1. DB, AS omit च (after -वचनात). DB युग्मवचनेन. SP omits युग्मवचने.
3. SP इत्यादिना for इत्यनेन. DA द्वितीयाविरुद्धतृतीया-. VSP omits -मात्र-.
3-9. DD repeats all the words from -तृतीयामात्रविषयं to द्वितीयाविद्ध-. 3. DB बोध्यम् for बोद्धन्यम् 5. DB, SP, VSP मुनि- for द्विज-. [The reading द्विजसत्तम is found in Sc IV, p. 46, Kn, p. 175, and Vk, p. 25, whereas मुनिसत्तम occurs in Vv, p. 11 and St I, p. 30. ] 7. VSP omits इत्यथं:.
9. DA द्वितीयाविरुद्धतृतीया-. DB, DC, DD, SP तदुक्तं for यहुक्तं. 10. DA (after correction from बृहत्तत्पा), DB, DD बृहत्तपा. DA त्रत- for यद-. 13. For the line तृतीया तु etc. DC reads तृतीयासिहता विभो (haplologically omitting तु न कर्तन्या द्वितीया-). DB च for तु. DA transposes तु and न. 14. SP omits तथा.

द्वितीयाशेषयुक्तां यस्तृतीयां कुरूते नृप। स याति नरकं घोरं कालसूत्रं भयंकरम्॥

तथा स्कन्दपुराणे

कला काष्ठात्मिका चैव द्वितीया संप्रदृश्यते। सा तृतीया न कर्तव्या कर्तव्या गणसंयुता।।

इति ॥

5

चतुर्थी पश्चमीयुतेव प्राह्मा,

कुतभूतानि

इति वचनात्,

10

एकादश्यष्टमी षष्ठी अमावास्या चतुर्थिका। उपोच्याः परसंयुक्ताः पराः पूर्वेण संयुताः॥

इत्यग्निपुराणवचनाच । यत्तु ब्रह्मवैवर्तवचनं

चतुर्थीसंयुता कार्या तृतीया च चतुर्थिका। तृतीयया युता नैव पश्चम्या कारयेत्कचित्॥

1. DB -शेषसंयुक्तां तृतीयां. DB, AS नरः for तृप 2. DA, VSP -सूत्रं भयानकम् .
3. DB, AS, VSP insert च after तथा. [4-5. The verse कला काश्रात्मका etc. is not found in the present Skanda-p.] 6. DC, DD omit इति.
7. DA, SP insert च after चतुर्थी. 12. VSP -पुराणाच for -पुराणवचनाच. DB -वैवतें त्वनं for -वैवतेवचनं 14. DB तृतीयासंयुता for तृतीयया युता. DA चैव for नैव

तथा वचनान्तरं

चतुर्थी गणनाथस्य मातृविद्धा प्रशस्यते

इत्यादि तद्विनायकव्रतविषयम्।।

पश्चमी चतुर्थीयुतैव प्राह्या, युग्मवचने

कृतभूतानि

5

इत्युक्तेः। स्कन्दपुराखे च

पश्चमी च तथा कार्या चतुर्थीसहिता विभो

इति। यत्तु

पश्चमी तु प्रकर्तव्या पष्ट्या युक्ता तु नारद। न हि षष्ठी नागविद्धा कर्तव्या तु कदाचन॥

10

इति ब्रह्मवैवर्तवचनं तच्छुक्लपञ्चमीविषयम्।

युक्लपत्ते तिथियांह्या (विष्युधर्मोत्तर १.६०.२६)

1. DA, DB insert च after तथा 2. DB नागिवद्धा for मातृविद्धा.
3. VSP -नतपरम् for -नतिविषयम्. 4. DC, DD, AS insert तु after पश्चमी.
DB युग्मवचनेन. 6. DA inserts अपि after -पुराणे. DC, DD omit च. AS, SP अपि for च. 7. [The line प्रथमी च is not found in the present Skanda-p.] DB विभो:. 8. DC, DD, SP omit इति. 9. DB वष्ठीयुक्ता.
10. DC, DD प्रकर्तव्या नागिवद्धा for नागिवद्धा कर्तव्या तु. 11. DB तच्छुक्रपक्षपश्चमी-परिवषयम्, SP तच्छुक्रपक्षपश्चमीविषयम्. 12ff. DC, DD शक्रपश्चेरयादि- for शुक्रपक्षे तिथिप्राद्धा इत्यादि- (the word इत्यादि occurring in line 1 on p. 100).

इत्यादिसामान्यवचनैकमृ्लत्वे संभवति तद्वाधस्यान्याय्यत्वात्। नागपञ्चमीविषय-त्वव्याख्यानमपि मदनपारिजातोक्तमत एव हेयमिति॥

षष्ठी तु सप्तमीयुतेव प्राह्या, युग्मवचने

षण्मुन्योः

5 इत्युक्तत्वात्। तथा स्कन्दपुरागो

नागविद्या न कर्तव्या पष्ठी चैव कदाचन। सप्तमीसंयुता सा तु कार्या धर्मार्थचिन्तकैः॥

तथा विष्णुधर्मोत्तरे

10

एकादश्यष्टमी पष्ठी पौर्यामासी चतुर्दशी। अमावास्या तृतीया च उपोष्यास्ताः परान्विताः॥

तथा शिवरहस्यसौरपुराणयोः

नागविद्धा तु या षष्ठी शिवविद्धा तु सप्तमी। दशम्येकादशीविद्धा नोपोध्याः स्युः कदाचन॥

1. After अन्याय्यत्वात् DA, DC, DD insert: "तथा, माधे मासि सिते पक्षे पश्चमी या श्रियः प्रिया। तस्या एवेह परतः (DA तस्याभ्युद्य एवाह for तस्या एवेह परतः) कार्यः सारस्वतोत्सवः ॥ इति पठितमेतद्विषयमिति (DA पठितमप्येतद्विषयम् for पठितमेतद्विषयमिति ", whereas SP inserts: "कालमाधवीये हारीतवचनम् —चतुर्थीसंयुता कार्या पद्ममी परया न तु । देवे कर्मणि पित्र्ये च शुक्रपक्षे तथासिते ॥". 3. SP, VSP omit तु. 4. DB inserts वमुरन्थ्रयोः after षणमुन्योः . [6-7. The verse नागविद्धा etc. is not found in the Skanda-p.] 7. DC, DD या तु, VSP सापि for सा तु. DB, VSP धर्मार्थसाधकैः for धर्मार्थचिन्तकैः . 10. DC, DD, AS, SP, VSP transpose उपोध्याः and ताः . 11. DC, DD -शेव- for -सौर- . 12. DB च for तु (after नागविद्धा ). DB, SP च for तु (after शिवविद्धा) . 13. DD, AS, VSP कथंचन for कदाचन

(सौरपुराण ५१.१०) इत्यत्र पञ्चमीयुक्तायां षष्ट्यामुपवासप्रतिषेधोऽवगम्यते ॥

स्कन्दपच्ठी तु पञ्चमीयुतोपोच्या,

कृष्णाष्टमी स्कन्दपष्ठी शिवरात्रिचतुर्दशी। एताः पूर्वेयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारगं भवेत्।।

इति ब्रह्मवैवर्तवचनात्। तथा निगमः

5

नागविद्धा तु या पष्ठी स्द्रविद्धो दिवाकरः। कामविद्धो भवेद्विष्युर्ने प्राह्मास्ते तु वासराः॥

इति । नागः पञ्चमी, खोऽष्टमी, दिवाकरः सप्तमी, विष्णुर्द्धादशी ॥

सप्तमी तु पष्ठीयुतैव बाह्या,

षण्मुन्योः

10

इत्युक्तत्वात्। स्कन्दपुरागोऽपि

पष्ठये कादश्यमावास्या पूर्वविद्धा तथाष्टमी।
सप्तमी परविद्धा च नोपोष्यं तिथिपञ्चकम्।।
पष्ठ्या युता सप्तमी च कर्तव्या तात सर्वदा।
पष्ठी च सप्तमी यत्र तत्र संनिहितो हरिः॥

15

1. DB, DC, DD, AS पश्चमीयुतायां. DC, DD -मुपनासे प्रतिषेधो -. 2. DC, DD इति, AS च for तु. 6. DB, DD च for तु. 8. DA omits इति. DB omits दिनाकरः सप्तमी. DC, AS, SP insert इति after द्वादशी. 11. AS omits अपि. [12-15. These two verses are not found in the present Skanda-p.] 14. DA षष्ठीयुता. [For the reading षष्ट्या युता see St I, p. 35.] VSP सा तु for तात. 15. DB तु for च. DC, AS रिवः for हरिः

शुक्लाष्टमी तु नवमीयुतैव प्राह्या,

वसुरन्ध्रयोः

इति स्मरणात्। ब्रह्मवैवर्तेऽपि

सप्तमी नाष्टमीयुक्ता सप्तम्यापि न चाष्टमी। सर्वेषु त्रतकरुपेषु अष्टमी परतः शुभा॥

परतो नवमीयुक्तेत्यर्थः। तथा स्कन्दपुराणे

अष्टमी नवमीमिश्रा कर्तव्या भूतिमिच्छता। सप्तमीसहिता सेयं न कर्तव्या शिखिष्वज॥

सर्वं चैतच्हुक्लाष्टमीविषयम्।

10

5

शुक्लपत्तेऽष्टमी चैव शुक्लपत्त चतुर्दशी। पूर्वविद्धा न कर्तव्या कर्तव्या परसंयुता। उपवासादिकार्येषु ह्योष धर्मः सनातनः॥

इति निगमस्मृतेः॥

कृष्णाष्ट्रमी तु सप्तमीयुता प्राह्मा,

1. DC, DD, VSP omit तु. 3. DB बचनात् for स्मरणात्. 4. DA नागष्डीयुक्ता for नाष्ट्रमीयुक्ता. VSP च for अपि 5. VSP inserts इति after छुभा. 6. DC, DD, AS, SP, VSP -पुराणम्. [7-8. The verse अष्ट्रमी नवमीमित्रा is not found in the present Skanda-p.] 8. DA, SP चेरं, DB होषं for सेरं. [For the reading सेरं see Vk, pp. 27 and 382.] DB कर्तव्यं for कर्तव्या. 10. AS चेवं for चेव. 11. VSP inserts इति after परसंयुता. 12. DB -कल्पेषु for -कार्येषु. DC, DD, AS omit हि 13. DA omits निगम-. 14. DB, DC, VSP -युक्ता for -युता.

#### वसुरन्ध्रयोः

इति सामान्ययुग्मवाक्यस्य विशेषवचनेन बाधात्। तथा च निगमः

कृष्णपत्तेऽष्टमी चैव कृष्णपत्ते चतुर्दशी। पूर्वविद्धैव कर्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्॥

दूर्वाष्टमी तु शुक्लपत्तगतापि पूर्वविद्धैव प्राह्या। यदाह बृहस्पतिः

श्रावणी दौर्गनवमी दूर्वा चैव हुताश्चनी। पूर्वविद्धैव कर्तव्या शिवरात्रिर्वलेदिनम्॥

इति । हुताज्ञनी रम्भावृतीया ॥

नवमी तु अष्टम्यनुगता प्राह्या,

वसुरन्ध्रयोः

10

5

इत्युक्तत्वात्। ब्रह्मवैवतेंऽपि

अष्टम्या नवमी विद्धा कर्तव्या फलकाङ्किभिः॥

स्कन्दपुराणभविष्यपुराणयोः

न कुर्यान्नवमीं तात दशम्या च कदाचन।।

2. DC, DD, AS omit -युग्न-. DB, DC, DD, VSP -व वनस्य for -वाक्यस्य. DA, DC, DD omit च (after तथा). 5. DC, DD तथा for तु. DA शुक्रापि, DC, DD शुक्रगतापि, AS, VSP शुक्राणतापि for शुक्रपक्षगतापि SP कार्या, VSP कर्तव्या for आह्या. 6. DA (after correction from श्रावणी दौर्ग-) श्रावणदौर्ग-. DA युताष्ट्रमी for हुताश्ची. 8. DA omits 'इति। हुताश्ची रम्भानृतीया'. 9. DB अष्टमीयुता for तु अष्टम्यनुगता. DA inserts एवं after अष्टम्यनुगता. 13. AS स्कन्द्भविष्यपुराणयोः 14. DB कार्यी नवमी for कुर्याचवर्मी. VSP भन्ने for तात.

पद्मपुरागो

नवम्येकादशी चैव दशाविद्धा यदा भवेत्। तदा वर्ज्या विशेषेण गङ्गाम्भः सुरया यथा॥

दशमी तु पूर्वविद्धा कार्या। स्कन्दपुराणे दशमी चैव कर्तव्या सदुर्गा द्विजसत्तम।।

तथापस्तम्बोऽपि

5

अष्टमी नवमीविद्धा कर्तव्या फलकाङ्क्षिमः। दशमी च प्रकर्तव्या सदुर्गा द्विज सवेदा॥

इति । एतच दिनद्वयेऽप्युदयाव्याप्तौ, परिदने उदयसंबन्धे तु पूर्वा परा वा 10 विकल्पेन प्राह्मा, यथाहाङ्गिराः

> संपूर्ण दशमी कार्या पूर्वया परयाथवा। युक्ता न दूषिता यस्मादिति सा सर्वतोमुखी॥

इति केचित्। वस्तुतस्तु

शुक्लपचे तिथियांह्या (विष्णुधर्मोत्तर १.६०.२६)

2. DB च या for यदा. 4. SP माल्या for कार्या. SP inserts यथा before स्कन्दपुराणे. 5. After सदुर्गा DA inserts नवमी which is placed in the margin. 6. VSI तथापस्तम्बेडिंप. 7. VSP अष्टम्या नवमी विद्धा for the first half. 8. DC, DD द्विजसत्तम for द्विज सर्वदा. 9. VSP omits इति. AS तु for च (after एतत्). SP उदयप्राप्ती for उदयाव्याप्ती. DA उभयसंबन्धे for उदयसंबन्धे DB च for तु. DC, DD omit तु. 10. SP यदाह for यथाह. 11. VSP प्राह्मा for कार्या. 12. DB वामयुक्ता न भूषिता यस्मात्सा सर्वतो मुखी for the line युक्ता न etc. [For the reading युक्ता न दूषिता etc see Kn, pp. 148 and 231, St I, p. 62, and so on. ] 14. DA adds यस्याम् after प्राह्मा.

इत्यादिसामान्यवचनाच्छुक्लपज्ञकुष्णपज्ञविषयतयोदयास्तव्यापिन्योर्व्यविश्वतो विकल्प इति ॥

एकादशी तु परयुता प्राह्येत्युत्सर्गः,

रुद्रेण द्वादशी युक्ता

इति स्मरणात्। विशेषस्तु प्रसङ्गादुच्यते।

5

अत्र चायमुपवासो व्रतरूप आवश्यकः। तदुक्तं वराहपुराणे

एकादश्यां निराहारो यो भुङ्क्ते द्वादशीदिने। शुक्ले वा यदि वा कृष्णे तद्व्रतं वैष्णवं महत्॥ यो गृहीत्वा व्रतं मोहादेकादशीदिने नरः। न समापयते तस्य गतिः पापीयसी भवेत॥

10

इति । अत्रोपवासे व्रतशब्दश्रवणादहोरात्राभोजनसंकल्पात्मकव्रतरूपता प्रतीयते । यथा विष्णुधर्मोत्तरे

> एकादश्यां न भुझीत पत्तयोरुभयोरि । एकादश्यां हि भुझानो विष्णुलोकाञ्च्युतो भवेत् ॥

1. DB, SP, VSP इति for इत्यादि-. SP गुक्रकृष्णपक्ष-. DB -विषयतीदयास्त-. DC, DD, VSP -व्यवस्थितविकल्प-. 2. VSP omits इति (after विकल्पः).
3. DC, DD, VSP परयुक्ता. DAइत्यनुषज्ञः for इत्युत्सर्गः. 6. DA omits च. DB व्रतस्वरूप-. AS, VSP insert च after आवश्यकः. SP ब्रह्मपुराणे for वराहपुराणे.
8. DD haplologically omits तर्द्वतं वेष्ण-. 11. DC, DD omit इति. AS, SP, VSP अत्रोपवासव्यतशब्द-. 12. DC, DD, AS, SP, VSP तथा for यथा. 14. DB व for हि. SP ब्रह्म- for विष्णु-. DA, DC, DD, VSP -छोकाच्युतो. [For the reading विष्णुकोकाच्च्युतो भवेत् see Kv, p. 426, Np, p. 465, St II, p. 23, and so on ]. VSP inserts इति after भवेत्.

तथा

प्रतिप्रासं स भुङ्के तु किल्विषं श्वानविट्समम्। एकादश्यां द्विजश्रेष्ठ यो भुङ्केऽन्नं द्विजो मनाक्॥

तथा भविष्ये

5

यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च। अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे।। अधं स केवछं भुक्कते यो भुक्कि हरिवासरे। तदिने सर्वपापानि भवन्त्यन्नाश्रितानि च।।

अत्र भोजने दोषश्रुतेर्नित्यत्वं प्रतीयते। अतो नारदीयपुराणादौ यत्फलकीर्तनं
10 तदानुषङ्गिकम्, यावित्रत्यकर्मानुःठानाद्श्रह्मलोकप्राप्त्यादिवदिति। यथा नारदीये
(२.१,१२-१३,१०,१५,१६-१८,२१)

तावत्पापानि देहेऽस्मिस्तिष्ठन्ति मनुजाधिप। यावन्नोपवसेजन्तुः पद्मनाभिदनं ग्रुभम्।। अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयञ्चतानि च। एकादश्युपवासस्य कलां नाईन्ति पोडन्नीम्॥

1. DA omits तथा. 2. DB भुजीत for स भुङ्के तु. DA मूत्रविद्समम्, DB धानिविद्समम्, DC धानिविद्समम् (१), DD कश्मानिमिव्दसमम् (१) for धानिवद्समम् . [For the reading धानिवद्समम् see St II, p. 23]. 3. DB भुङ्कं योऽकं for यो भुङ्कं ऽकं. DC, AS, SP, VSP insert इति after मनाक्. 8. AS, VSP तु for च 9. DB, AS, VSP भोजनदोष- DC, DD ततो for अतो. DB, SP, VSP transpose नारदीयपुराणादौ and यत्. DC, DD insert अत्र before यत् AS, SP, VSP insert अत्र before फलक्कीर्तनं. 10. VSP omits यावत्. DA निरयनैमित्तिकानुष्ठानात्. DC, DD -प्राप्तादिवत्, SP -प्राप्त्यादिश्रतेः for -प्राप्त्यादिवत्. DA, SP omit इति. VSP तथा for यथा DC, DD नारदीयपुराणे.

एकाद्शीसमुत्थेन विह्नना पापकेन्धनम्।

भस्मतां याति राजेन्द्र अपि जन्मशतोद्भवम्।।

एकाद्शीसमं किंचित्पापत्राणं न विद्यते।

स्वर्गमोत्तप्रदा हो पा राज्यपुत्रप्रदायिनी।

सुकलत्रप्रदा हो पा शरीरारोग्यदायिनी।।

न गङ्गा न गया भूप न काशी न च पुष्करम्।

न चापि कौरवं चोत्रं नर्मदा न च देविका।

यमुना चन्द्रभागा च तुल्या भूप हरेर्दिनैः॥

अनायासेन राजेन्द्र प्राप्यते वैष्णवं पदम्।

चिन्तामणिसमा हो पा अथवापि निधेः समा॥

10

5

इत्थमस्य नित्यत्वे व्रतपत्तेऽप्यशक्तौ किंचिदङ्गचैगुण्येऽपि प्रधानस्योपवासस्य कर्तव्यता । नित्ये किंचिदङ्गहान्यापि कतव्यतायाः स्वीकृतत्वादिति । अन्यस्तु

> द्शम्यां नियताहारो मांसमैथुनवर्जितः। एकादश्यां न भुञ्जीत पत्त्रयोरस्मयोरपि॥

इति मत्स्यपुराणवचनाद्रागप्राप्तभोजननिषेधरूपता पूर्वोक्तव्रतादिशब्दश्रुतेश्च व्रतरूपता- 15

1. DC, DD पानकेन्धनम्, SP पातकेन्धनम्. [The Nāradīya-p. reads पातकेन्धनम् ]. 4-5. SP omits 'राज्यपुत्रप्रदायिनी। सुकलत्रप्रदा ह्येषा' haplologically. 5. VSP omits the entire line सुकलत्रप्रदा etc. 7. DB, VSP transpose न and न (before देनिका). DB वेदिका, SP गोमती for देनिका. 8. VSP न for च. DA, AS, VSP दिने for दिने: [In the Nāradīya-p., in Sc IV, p. 54, and in Kn, p. 274 the reading is दिनात् ]. 9. DB, DC, DD, VSP पुरम् for पदम्. 10. VSP inserts इति after निधे: समा. 11. VSP inserts न after अस्य. SP न्वेगुण्येनापि. VSP omits अपि (after न्वेगुण्ये). 12. DA inserts दि after नित्ये. DB कर्तव्यतास्त्रीकारात् for कर्तव्यतायाः स्त्रीकृतत्वात्. DB omits इति. [13-14. This verse is not found in the present Matsya-p.]. 15. DC, DD, AS, SP -पुराणादिवचनात्. DA प्रतिकवचनेषु वतशब्द-. DA, SP omit च (after श्रतेः).

पीति द्वयात्मकत्वमस्य; स चायं वैष्णवावैष्णवसर्ववर्णानुलोमजप्रतिलोमजानां साधारणो श्रद्धहत्याप्रतिषेधवद्वेदितव्यः, अधिकारिविक्षेषाश्रवणात्; अत एकादशी-भोजननिवृत्तौ न दशस्यादिनियमविशेषो न वा संकल्पः; न च वाच्यम्

#### एकाद्रयां न भुञ्जीत

5 इत्यस्य निषेधरूपत्वे

तत्र पूज्ये विधेर्वृत्तिर्निषेधः कालमात्रके

इति वचनादेकादशीत्त्रणमितवाद्य भोजनप्रसङ्ग इति ; यत एकादशीपदं तदविन्छन्नपूज्याहोरात्रपरमेवेति कुतस्तद्दिने भोजनप्रसङ्ग इति ; लच्चणाकारणं च मत्स्यपुराणवचनम् , यथा

10

रटन्तीह पुराणानि भूयो भूयो वरानने। न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं संप्राप्ते हरिवासरे॥

अत्र वासरपदेनाहोरात्रपरत्वप्रत्यायनादिति ; व्रतस्याप्यस्य

तद्वतं वैष्णवं महत्

इत्यभिधानाद्वैष्णवानामुपात्तदुरितच्चयः फलं नित्याग्निहोत्रवदित्याह । वस्तुतस्तु

1. DA omits इति (before द्रयात्मक-). DB inserts इति after अस्य. 1-2. DA -वर्णानुलोमजानां साधारणो-. 2. SP, VSP ब्रह्महत्यादि- for ब्रह्महत्या-. VSP omits -प्रतिषेध-. DA क्रोयः, SP क्षातच्यः for वेदितच्यः. DA, DC, DD अत एव for अतः. 7. DB, DC, DD अभिवाह्म for अतिवाह्म. DA, DC, DD omit इति (after भोजनप्रसङ्गः). 8. DB omits च. [10-11. The verse रटन्तीइ पुराणानि, which is not found in the present Matsya-p., is the same as Nāradīya-p. II. 24.23b-24a ]. 12. DC, DD वासरपदम- (DD drops-म-) होरात्र-. VSP -प्रत्ययादिति SP व्रतत्वमप्यस्य for व्रतस्याप्यस्य.

## कृत्यतत्त्वाणवः

## तद्वतं वैष्णवम्

इत्यादौ व्रतशब्दश्रुतेरस्य व्रतरूपत्वं स्वीकुर्महे न तु नित्यत्वम् , मानाभावात्फलश्रुतेश्च। न च पूर्वोक्तदोषश्रुतिरेव निटात्वे बीजमिति वाच्यम्। निषेधप्रकरणस्यदेवलवचने

> न शङ्कोन पिवेत्तीयं न खादेत्कूर्मशूकरौ। एकादश्यां न भुञ्जीत पत्तयोरुभयोरपि॥

5

इत्यादी नञो निषेधे मुख्यत्वाद्भीजनाभाव एव प्रतीयते न त्वभोजनसंकल्परूपः, क्षचणाप्रसङ्गात्। एकेनैव मत्स्यपुराणकृता

> दशम्यां नियताहारो मांसमेथुनवर्जितः। एकादश्यां न भुञ्जीत पत्तयोरुभयोरपि॥

इति दुशमीनियमपूर्वकं व्रतमभिधाय

10

#### रदन्तीह

इत्यादिना 'न भोक्तत्र्यम्' इत्यादिविधेरनन्यगतिकतया निषेधस्याप्यावश्यकत्वं

1-2. DA omits तद्वतं बेष्णविमत्यादी. 1. VSP adds महत् after बेष्णवम्. 2. SP -पद- for -शब्द-. DA प्रमाणाभावात् for मानाभावात्. DD, AS omit च ( after फळश्रतेः ). 3. DB नित्यत्वेवं (१) for नित्यत्वे बीजम्. [ 3ff. In his St II, pp. 15-16 Raghunandana quotes the passage from 'निषेधप्रकरणस्थदेवल्यवने' to 'वतस्य नित्यत्वे प्रमाणम्' (on p. 110, line 2) ]. 3. DC, DD, VSP -प्रकरणस्थ देवल्य-. DB -वचनेन. 4. DC, DD insert अपि after शक्त्रन. [ 4-5. The verse न शक्त्रने is the same as Naradiya-p. II.24.3b-4a and 25.12. ] 6. DB omits एव. DC, DD -रूपसंकल्पः for -संकल्परूपः. [ Raghunandana reads '-संकल्परूपं वतम्' for 'संकल्परूपः'. See St II, p. 15]. 7. DA inserts प्रमाणाभावात् before लक्षणाप्रसङ्गात् and च after it. [ 8-9. This verse is not found in the present Matsya-p.]. 10. DC, DD -नियमपूर्वकव्यतः. 11. DA adds प्राणानि after रटन्तीह. 12. DA निषेधकस्य for निषेधस्य.

5

वाच्यम् । तदा च निषिद्धे भोजने दोषश्रवयां निषेधातिक्रमजन्यतयैवोषपद्यमानं न फलश्रुत्या काम्यतया निरूद्धस्य व्रतस्य नित्यत्वे प्रमायां भवितुमीष्टे, अतोऽस्य काम्यव्रत-रूपता निषेधरूपता चेत्येतदेव युक्तमुत्पश्यामः । अत्र चोषवासे फलश्रुताविष न तस्याङ्गित्वम्, किंतु द्वादश्यां विष्यूपासनं प्रधानं प्रत्यङ्गत्वमेव,

> एकादश्यां प्रकुर्वन्ति उपवासं मनीषिणः। उपासनाय द्वादश्यां विष्णोर्यद्वदियं तथा॥

इति भविष्यपुराणवचने विष्णूपासनार्थतयोपकारकत्वश्रुतेस्तथात्वावधारणात्। फल-श्रुतिश्च प्रधानजनयफलं प्रत्यङ्गस्यापि सहकारित्वेन परंपरया वर्णनीयेति॥

## अथ द्शमीनियमाः॥

10 मत्स्यपुराणे

## दशम्यां नियताहारो मांसमेथुनवर्जितः॥

1. AS, SP तथा for तदा. [Raghunandana also reads तथा—See St II, p. 16]. DB निषिद्धे च भोजने, SP निषिद्धभोजने for निषिद्धे भोजने. DB दोषदर्शनं, DC, AS दूषणं, VSP दूषणभ्रवणं for दोषश्रवणं. DA निषेधातिक्रमणजन्यप्रत्यन्वायप्रतिपादकत्येव for निषेधातिक्रमजन्यत्येव. DA omits न. VSP inserts दु after न. 2. DB omits -व्रत-. 3. VSP omits निषेधक्ष्यता. DA omits एतत्. DC, DD, AS, SP insert इति after उत्पञ्चामः. DC, DD, VSP चोपवासफल-. 4. DB, DC प्रधानत्वम् for अङ्गित्वम्. DC, DD विष्णोश्पासनं. 7. DB भविष्यपुराणोक्तवचने, SP भविष्यपुराणे for भविष्यपुराणवचने. DC, DD विष्णूपासनत्या, SP विष्णूपासनाथाः for विष्णूपासनार्थत्या. DA उपकारत्वश्रतेः, DB उपकारकत्वावगतेः, VSP उपकारकत्विश्यतेः for उपकारकत्वश्रतेः. 8. DA प्रधानजन्यं, DB प्रधानजन्यं फलं for प्रधानजन्यफलं. DC, DD, AS प्रत्यङ्गत्वस्यापि. SP वर्णनीयमिति. 9. DB, VSP तत्र for अथ. DB दशमीनिर्णयः. 10. VSP omits मत्स्यपुराणे. [11. The line दशम्यां नियताहारो etc. is not found is the present Matsya-p.].

इति। नियतोऽनिषिद्ध इत्यर्थः। विष्युधर्मोत्तरे

कांस्यं मांसं मसूरं च पुनर्भोजनमैथुनम्। चूतमत्यम्बुपानं च दशम्यां वर्जयेद्वुधः॥

एकादश्यामुक्वाससंकल्पविधिश्च पुराणोक्तो प्राह्यः। यथा

गृहीत्वीड्सवरं पात्रं वारिपूर्णमुदङ्मुखः। उपवासं तु गृह्वीयाद्यद्वा संकल्पयेद्बुधः॥

5

वराहपुराणे

एकादश्यां निराहारो भूत्वा चैवापरेऽहिन। भोच्येऽहं पुण्डरीकाचा शरणं मे भवाच्युत॥

तथा नियमविशेषः पुराणोक्तः

10

1. DB omits इति ( before नियतो- ` DA, VSP मासं, DB मार्ष for मांसं. [Kn, p. 265 and St I, p. 110 read मांसं, whereas Vk, p. 63 and St II, p. 56 read मार्ष]. [Kn, p. 265 and St I, p. 110 and II, p. 56 read पुनर्भोजनमेथुने, whereas the reading -मथुनम् is found in Vk, p. 63]. 3. After बुध: VSP inserts: 'इति । मत्स्यपुराणे ।'. 4. DB omits -निध-. DC, DD, AS मत्स्यपुराणोक्तो for पुराणोक्तो. [The verse गृहीत्नोङ्गम्बरं पात्रं etc. is ascribed to the Mahābhārata in Kv, p. 456, Vv, p. 8, Vk, pp. 61 and 66, and St II, pp. 8 and 152; to Devala in Sc IV, p. 62; and to the Varāha-p. in Kn, p. 267, St I, pp. 67 and 110 and II, pp. 8 and 57, and Dpt, p. 5. So, the reading पुराणोक्तो is preferred to मत्स्यपुराणोक्तो]. 6. DC; DD यदा for यहा. DB द्विजः for बुध:. VSP inserts इति after बुध:. 7. DA inserts स्थ before बराहपुराणे. 10. SP, VSP नियमे विशेष:

उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुगौः सह। उपवासः स विज्ञे यः सर्वभोगविवर्जितः॥ (भविष्यपुराण ४,४४,२३)

तथा

5

असत्यभाषगां चूतं दिवास्वापं च मैथुनम्। एकादश्यां न कुर्वीत उपवासपरो नरः॥

पतितपाषण्डसंभाषणानृतस्तेयादिकं वर्जयेत्

इत्यादि स्मृत्युक्तमप्यनुसरणीयम्। तथा

ब्रह्मचर्यं तथा शौचं सत्यमामिषवर्जनम् । व्रतेष्वेतानि चत्वारि वरिष्ठानीति निश्चयः॥

10 आमिषवर्जनं पारणादिन इति मदनपारिजातः। एतत् काम्योपवासे आवश्यकम्। आवश्यके निषेधस्तु

1. DC, DD, SP उपावृत्तस्तु. 2. DA तु for सः. DA सर्वतो भोगवर्जितः. VSP inserts इति after -विवर्जितः. 4. SP दिवास्तप्तं. 6. [Ascribed to Hārīta in Vv, p. 10]. DB (after correction from सेंध्यांदिकं) -पेयादिकं for -स्तेयादिकं. 7. DA स्मृत्युक्तमि क्षेयम्, DC, DD स्मृत्युक्तम्यज्ञसरणीयः (?), AS, SP समृत्युक्तोऽप्यनुसरणीयः, VSP स्मृत्युक्तोऽनुसरणीयः for समृत्युक्तमप्यनुसरणीयम्. 8. DB मयमामिषवर्जितम् for सत्यमामिषवर्जनम्. 9. DB सर्वाणि for नत्वारि. 10. DC, DD insert न after एतत्. 10-11. VSP omits 'आवश्यकम्। आवश्यके निषेधस्तु'. 11. DB, DC, DD, AS, SP आवश्यकनिषेधस्तु.

असकुजालपानाच सकृताम्बूलभन्ताणात्। उपवासः प्रणश्येतु दिवास्वप्नाच मैथुनात्॥

इत्यादिः ॥

## अथ द्वादशीनियमाः॥

भारते

5

सायमाद्यन्तयोरहोः सायं प्रातश्च मध्यमे। उपवासफलं प्रेप्सोर्वर्ज्यं भक्तचतुष्ट्यम्।। दिवानिद्रां परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने। चौद्रं कांस्यामिषं तैलं द्वादश्यामष्ट वर्जयेत्।। कांस्यं मांसं मसूरं च चणकं कोरदृषकम्। शाकं मध् परान्नं च त्यजेदुपवसन् स्वियम्।।

10

1. DB, DC, DD, SP, VSP तु for च. [For the reading च see Kv, p. 452, A-com., p. 199, Sc IV, p. 60, Garuḍa-p. I. 128. 7, and so on].

2. DA, DB दिवास्त्रप्राच्न मैथुनात, DC, DD, AS, VSP दिवास्त्रापच मैथुनात, SP दिवास्त्रप्राक्षमेथुनात. [दिवास्त्रप्राच्च मैथुनात occurs in Kv, p. 452 and Np, p. 469; दिवास्त्रप्राच्च मैथुनात in A-com., p. 199 and Sc IV, p. 61; दिवास्त्रप्रक्षमेथुनैः in Ds, p. 59, Vv, p. 10 and Vk, pp. 63 and 67; दिवास्त्रप्रक्षमेथुनैः in Garuḍa-p. I. 128. 7]. 3. DB omits इत्यादिः. DC, DD इति, AS, SP, VSP इत्यादिः 4. DB -नियमः. 7. DB, DD, AS, VSP अक- for अक-.

8. DA दिवास्त्रापं for दिवानितां. DB, DC, DD, AS -मैथुनम्. [Sc IV, p. 62 and Kn, p. 264 read -मैथुने, whereas Vk, p. 62 reads -मैथुनम्]. 10. DA मार्स, DB, AS, VSP मार्थ for मार्स. [For the reading मार्स see A-com., p. 207, Sc IV, p. 61, Kn, p. 264, St I, p. 110 and II, pp. 55 and 78, and so on. The reading मार्थ occurs in Kv, p. 451, Vk, p. 62, Garuḍa-p. I. 128. 5, etc.]. DA, DC, DD:कोरद्वणम्.

अत्र चोक्तनियमानामन्यतमलोपे तदुत्पन्नपापप्रशमनाय इसं मन्नं जपेत्—

शरीरमन्तःकरणोपजातं बाह्यं च विष्युर्भगवानशेषः। शमं नयत्वस्तु ममेह शर्म पापादनन्ते हृदि संनिविष्टे॥

5

ततः षोडशभिरुपचारैर्विष्या संपूज्य संभवे हुत्वा ब्राह्मणान् वैष्णवांश्च भोजयित्वा

ॐ अज्ञानितिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव। प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञानदृष्टिप्रदो भव॥

इत्यनेन व्रतं निवेद्य पारणं कुर्यात् । पाश्चात्यास्तूपवासरूपस्य व्रतस्य पारणयेव 10 समाप्तेः सायंभोजनादेरनिषिद्धत्वाद्वचनिमद्मनाकरम्,

पार तीर समाप्ती (सिद्धान्तकौमुदी, पृः २३७)

1. DB अन्यतरलोपे. SP inserts तु after -लोपे. DA -शमनाय, AS, SP प्रशमाय for -प्रशमनाय. 2. SP inserts ॐ before शरीर-. DA, VSP शारीर-.
3. DC अशेषम्, VSP अयं में for अशेषः. 6. DB अतः for तत . AS, SP, VSP insert च after ततः. DB षोडशोपचारे-. DB, DC, DD, SP, VSP insert च after हुत्वा. As inserts च after नाह्मणान्. DA, VSP place च before चेष्णवान्. 7. AS, VSP omit ॐ. 9. AS omits नतं. DB समप्यं for निवेश. DD drops निवेश पारणं. DB, AS insert इति after क्रयात्. DA पारणेनेव, DC, DD पारणायेव for पारणयेव. 10. DA समासत्वात् for समाप्तेः. DA -निषिद्धत्वेन for -निषिद्धत्वात्. 11. DA, AS, VSP तीर पार समाप्ते, DC, DD, SP पार तीर कर्मसमाप्ते (SP has -कर्म- in the margin) for पार तीर समाप्ते. [The Siddhānta-kaumudī has पार तीर कर्मसमाप्ते].

इति धात्वर्थानुसाराद्व्रतसमापनस्यैव पारणापदार्थत्वात् ; अत एव पारणान्तं व्रतमिति प्रसिद्धिः ;

## यथेष्टं च तथा रात्री पुनश्चैवं च सर्वदा

इति पुनर्भोजनानुवादश्च स्मर्यते ; अतोऽनुपारणाया अप्यङ्गत्वात्तदभावे वैगुण्यापत्तेः पुनर्भोजनमावश्यकमित्याहुः । तन्न । पारणापदस्योपवासरूपाङ्गसमाप्त्यर्थकत्वेनाप्युप- 5 पत्तो प्रधानविष्युपूजावतसमाप्त्यर्थत्वे मानाभावात् । पारणाया व्रतसमाप्त्यर्थकत्वेऽपि पुनर्भोजनवर्जनादीनामुदीच्याङ्गानां विधौ न बाधः । दिल्लणान्तश्राद्धसमाप्तौ पिण्ड-प्रतिपत्तिशेषभक्तणाद्युदीच्याङ्गवदिति । कथमन्यथा भक्तमतेऽप्यनुपारणाया अङ्गत्वेन विधिरुपपद्यतामिति ।

#### यथेष्टं च

10

इत्यादि वचनं चामूलमेव। समूलत्वेऽपि न व्रतरूपोपवासपारणाविषयं किंतु निषेधरूपोपवासानन्तरपरदिनभोजनस्य निषेधाविषयत्वेनार्थप्राप्तयथेष्टपुनभोजनानुवाद-रूपमेव, लाघवादिति।

1. DB धात्वनुसारा-. DA पारणपदार्थत्वात् . 1-2. DA पारणान्तव्रतिमिति. 2. DB प्रसिद्धः . 3. VSP तदा for तथा. AS पुण्यं for पुनः . DC, DD, SP जैन for जैनं DB तु for च. 4. After इति SP inserts पुनभौजनं च सर्वदा इति SP omits च. AS ततः for अतः . 5. DC, DD, AS, SP, VSP पुनभौजनायावस्थकः . VSP omits तथा. 5-6. DC, DD -समाप्त्यात्मकत्वेनाप्युपपत्तौ, VSP -समाप्त्यर्थत्वेनाप्युपपत्तौ. 6. SP inserts न before प्रधान- . DB -समाप्त्यर्थ, DC, DD -समाप्त्यात्मकत्वे. AS. SP -समाप्त्यर्थत्वेत for -समाप्त्यर्थत्वे. DC, DD -समाप्त्यात्मकत्वेऽिष, AS -समाप्त्यर्थेऽिष, VSP -समाप्त्यर्थत्वेऽिष. 7. DA पुनभौजनादीनामुदीच्या- . DB places न before विधौ. DB दक्षिणान्तं, DC, DD दक्षिणां तु for दक्षिणान्त- . 8. DA -भोजनाय दीच्या-, DB -भक्षणमुदीच्या- . 9. After इति VSP inserts 'तथा च तदेव तिष्ठतु इत्यत आहं'. 11. VSP transposes वचनं and चामूलम् . DA तु for च. DA अमूलत्वमेव for अमूलमेव. DB, DC, AS omit न. 12. VSP निषेधस्वरूपो- . SP -वासान्तरं परिदेने for -वासानन्तरपरिदन- . DB -भोजनिषेधा-, DC, DD, AS, SP, VSP -भोजने निषेधा- for -भोजनस्य निषेधा- . VSP -प्राप्ते यथेष्ट- for -प्राप्तययेष्ट- . DC, DD -पुनभौजनमगुवाद- . 13. DB, DC, DD, AS, SP -रूपत्वमेव for -रूपमेव .

#### सायमाद्यन्तयोः

इत्यादीनां तु मदनपारिजातादिलिखितत्वेनामृलत्वाभावादिति। अत्र च पुत्रवतां गृहिणां शुक्के कादश्यामेवोपवासाधिकारः,

एकादशीषु कृष्णासु रिवसंक्रमणे तथा। चन्द्रसूर्योपरागे च न कुर्यात्पुत्रवान् गृही॥ आदित्येऽहिन संक्रान्तावसितैकादशीदिने। ज्यतीपाते कृते श्राद्धे पुत्री नोपवसेद्गृही॥

तथा

5

10

इन्दुचयेऽर्कसंक्रान्त्यामेकादश्यां सितेतरे। उपवासं न कुर्वीत पुत्रदारधनच्चयात्।। रिववारेऽर्कसंक्रान्त्यामेकादश्यां सितेतरे। पारणं चोपवासं च न कुर्यात्पुत्रवान् गृही॥

इति ब्रह्मपुराणादिवचनात्। गृहीतव्रतयोस्तु यतिवानप्रस्थयोः पुत्रिणोः, अपुत्रस्य गृहिणोऽपि कृष्यौकादश्यादावुपवासाधिकारः।

15 तथा च गोमिलः

एकादश्यां न भुङ्जीत पत्तयोरुभयोरपि। वनस्थयतिधर्मोऽयं ग्रुङ्कामेव सदा गृही।।

2. DB, VSP -पारिजात- for -पारिजाताहि-. SP -धृत- for -लिखित-. DA omits इति. 4. VSP गुकासु for कृष्णासु. 6. DA आदित्ये रिवसंकान्ता-. 8. DB omits तथा. 9. DA असितंकादशीदिने for एकादश्यां सितेतरे. 10. DB -पौत्र- for -दार-. 12. DC पारणां. 13. DC, DD, SP -पुराणवचनात्. DD, AS, VSP गृहीतस्योस्तु for गृहीतत्रत्योस्तु. 14. DA कृष्णेकादश्यु- (or -दश्यामप्यु-, the reading being indistinct) प्रवासेऽधिकारः, AS कृष्णेकादश्यासुग्वासाधिकारः. 15. DA गोतमः for गोभिलः. 16. DA inserts इति after अपि.

इति । श्रह्मचारिणस्तु सामान्यकालेषु पुत्रवद्गृहिणो निषेधात्तदितरत्वेनाधिकारः। रविवारसंक्रान्त्यादावुपवासनिषेधस्तु तिन्निमित्तोपवासपरः।

> तिन्निमित्तोपवासस्य निषेधोऽयमुदाहृतः। नानुषङ्गकृतो प्राह्यो यतो नित्यमुपोषणम्॥

इति स्मृतेः। एकादश्यां प्रत्युत रिववारादिसंबन्धे फलिवशेषोऽपि स्मर्थते। यथा 5 सनत्कुमारः

> भानुवारेण संयुक्ता तथा संक्रान्तिसंयुता। एकादशी सदोपोष्या सर्वसंपत्करी तिथिः॥

. तथा विष्णुधर्मोत्तरे

भृगुभानुदिनोपेता सूर्यसंक्रान्तिसंयुता। एकादशी सदोपोष्या पुत्रपौत्रविवर्धनी॥

10

रविवारादौ पारणानिषेधस्तु व्रतरूपोपवासविषयः, तत्रैव पारणापदार्थत्वात्।

कृष्योकादश्यां तु शयनोत्थानमध्ये गृहस्थेनाप्युपवासः कर्तव्यः। तदुक्तं ब्रह्मवैवर्ते (४,२६,३६)

1. DC, DD ब्रह्मचारिणां तु. DC, AS, SP, VSP -वननेषु for -कालेषु . VSP अधिकारात् for निषेधात् . DC, DD, SP तदितरत्वेऽधिकारः , AS तदितरेऽप्य-धिकारः , VSP तदितरत्वे निषेधः for तदितरत्वेनाधिकारः . 2. DA रविसंकान्त्या-, DB, AS, SP रविवारे संकान्त्या- . 5. DC, DD अतेः , SP वचनात् for स्पृतेः . VSP omits स्पृतेः . DC, DD, SP, VSP insert तु after एकादश्यां . DA -संबन्धेन . DB, SP, तथा for यथा 9. DA omits तथा 11. DD, AS, SP, VSP -विवधिनी . AS, SP insert इति after -विवधिनी . 12. SP पारणनिषेधस्तु . DA तस्यैव for तत्रैव . DA, AS, SP पारणपदार्थत्वात् . DC, DD, AS, VSP insert इति after -पदाथत्वात् . 13. DA, कृष्णिकादश्यी for कृष्णिकादश्यां . DA गृहिणाप्युपोध्या for गृहस्थेनाप्युवासः कर्तव्यः .

शयनीबोधनीमध्ये या क्रुब्लैकादशी भवेत्। सैवोपोब्या गृहस्थेन नान्या क्रुब्ला कदाचन॥

इति। श्राद्धदिने तु विशेषो विष्णुधर्मोत्तरे

उपवासो यदा नित्यः श्राद्धं नैमित्तिकं भवेत्। उपवासं तदा कुर्यादाघाय पितृसेवितम्॥

इति । अशौचे तु मनसा भगवन्तं हरिं प्रणम्योपवसेत् । सूतके मृतके चैव प्रणम्य मनसा हरिम् । एकादश्यां न भुञ्जीत व्रतमेवं न लुप्यते ॥

तथा

10

15

5

बहुकालिकसंकल्पो गृहोतश्च पुरा यदि। मृतके सूतके चैव व्रतं तन्नेव दुष्यति॥

तथा

सृतके मृतके चैव न त्याज्यं द्वादशीव्रतम्।।

इति। अशक्तौ तु

उपवासासमर्थस्तु किंचिद्रच्यं प्रकल्पयेत्।।

1. AS transposes या and कृष्णा. 2. DA न त्वन्या वै for नान्या कृष्णा 3. DA, VSP omit इति. 6. For the words from अशौचे द्व to प्रणम्योपनसेत् VSP reads: अशौचे सित भगवन्तं विष्णुं भनसा ध्यात्वा प्रणम्योपनसेदिति. DB शिरसा for मनसा. DA omits इरि. DC, AS, SP विष्णुं for हरि. 7. DC, DD transpose स्तने and मृतके. DB शिरसा for मनसा. 8. DC, DD व्रतमेव. DB, VSP छुम्पति for छुप्यते, 9. DB omits तथा. 11. DC, DD, AS, SP, VSP transpose मृतके and स्तके. [The reading मृतके स्तके चेव is found in St II, p. 86, whereas Kv, p. 449 reads स्तके मृतके चेव]. DA नेव च for तक्षेव 13. DB transposes स्तके and मृतके. 14. DA omits इति. DB omits द्व. 15. VSP inserts इति after प्रकल्पयेत्

तथा वराहपुरागो

उपवासनिषेधे तु किंचिद्धस्यं प्रकल्पयेत्। उपवासो न दुष्येत्तु उपवासफळं लभेत्।।

तथा

एकभक्तेन नक्तेन भक्तन् वृद्धातुरः चिपेत्।।

5

तथा भन्त्यप्रकारानाह वायुपुराणे

नक्तं हिविष्यान्नमनोदनं वा फलं तिलाः चीरमथाम्बु चाज्यम्। यत्पञ्चगव्यं यदि वाथ वायुः प्रशस्तमत्रोत्तरमुक्तरं च॥

10

अत्यन्तासामर्थ्ये तु

असामर्थ्ये शरीरस्य व्रते च समुपस्थिते । कारयेद्धर्मपत्नीं वा पुत्रं वा विनयान्वितम् । भगिनीं भ्रातरं वापि व्रतमस्य न लप्यते ॥

1-3. SP omits all words from तथा नराहपुराणे to उपनासफलं लमेत.

1. VSP omits तथा. 3. VSP उपनासं for उपनासो . DA, DC, AS प्रदुष्णेतु for न दुष्णेत्. [For the reading उपनासो न दुष्णेतु see Kv, p. 431. Instead of उपनासो न दुष्णेतु St II, p. 39 reads उपनासो न दुष्णेत, whereas A-com., p. 203, Sc IV, p. 76 and St II, p. 87 read न दुष्णत्युपनासेन, Vk, p. 55 reads उपनासो न सिध्येत, St I, p. 108 has न दुष्णेदुपनासेन, and so on]. 5. VSP उपनासेन for एकमकोन. DC drops नकोन with the mark for the omission. 6. DA omits तथा. DC VSP मक्ष- for मक्ष्य-. DB, AS -प्रकरणमाह for -प्रकारानाह. VSP वराहपुराणे for नायुपुराणे. 7. DC, DD मिन्धान्न- for हिन्धान-. DC, DD, AS, SP च for ना. 8. DC, DD तिलाक्षीर- for तिलाः क्षीर-. 9. DB ना च नायुः, AS ना यनागः for नाथ नायुः. 11. DB VSP अत्यन्तासमर्थे. 13. VSP च for ना (after धर्मपत्नी).

5

भार्या भर्तुर्वतं कुर्याद्भार्यायाश्च पतिस्तथा। असामर्थ्ये द्वयोस्ताभ्यां व्रतभङ्गो न जायते॥

एकभक्तादिना वर्तयन्नपि द्वादश्यां विष्णूपासनापूर्वकं पारणादिकं कर्तव्यमेव,

एकभक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च। उपवासेन दानेन नैवाद्वादिशको भवेत्॥

इति वचनात्। अत्र

#### व्रतभङ्गो न जायते

इत्यादिवचनश्रवणात् काम्येऽपि नानुकल्पदोषो वचनादिति केचित्। निषेधपद्मे तु न दशमीद्वादशीनियमाविति। अत्र चाखण्डायामेकादश्यामुपवासे संशय एव नास्ति। 10 खण्डायां त्वेकादश्यां बहवः प्रकाराः। तत्र यदि पूर्विदेने संपूर्णेकादशी परिदनेऽपि प्राप्यते, द्वादशी चापरिदने पारणायोग्या लभ्यते, तदा संपूर्णामेकादशी त्यस्का खण्डेकादशीयुक्तद्वादश्यामुपोध्यापरिदने प्रातद्वीदश्यां विष्णुमुपास्य पारणां कुर्यात्।

1. DB, DC, DD, SP, VSP भतुंत्रतं. [For the reading भतुंत्रतं see Kv, p. 450. Instead of भायां भतुंत्रतं Kn, p. 262 reads भायां पत्युत्रतं; Vk, pp. 58 and 69 read भतुभायां व्रतं, St II, pp. 95 and 152 have भायां भतुंत्रतं, and so on]. DC, DD तु for च. 2. DB, SP insert इति after जायते. 3. VSP विष्णूपाषणपूर्वकं. AS, SP -पूर्वक- for -पूर्वकं. DB पारणादि, VSP पारणं (which is placed before विष्णूपासनापूर्वकं) for पारणादिकं. 5. DC, DD नेवाद्वादशीको. 8. DB, DC, DD, VSP इति for इत्यादि-. DC, DD, AS, SP, VSP -चचन-. DB, DC -दोषोऽवचनादिति. VSP omits तु. 9. DD omits न. DC, DD अथ for अत्र. 10. DB omits तु (before एकादश्यां). DA अत्र for तत्र. DB, DC, DD, AS, SP omit प्वंदिने. SP omits अपि. DB, SP insert किंचित् after परिवेडिंग. 11. DC (after correction from पारणायोग्या) पारणयोग्या. DB, DC, DD, AS, SP पूर्णमेकादशीं, VSP संपूर्णकादशीं for संपूर्णमेकादशीं. 12. DC, DD -द्वादशीमुपोध्या-. DB, DC, DD, SP, VSP पारणं for पारणां.

पारणायोग्या चोक्ता नारदीये (२,२,१४)

कलाद्वयं त्रयं वापि द्वादशी तु यदा भवेत्। पारणे मरणे वापि तिथिस्तात्कालिकी स्मृता।।

तात्कालिकीति न तृपवासादिवत्तिथेः साकल्यमित्यथेः। तथा

खल्पायामथ राजेन्द्र द्वादश्यामरुणोदये। स्नानार्चनिक्रयाः कार्या दानहोमादिसंयुताः॥ (नारदीयपुराण २,२,२१)

गरुडपुरागो

यदा खल्पा द्वादशी स्यादपकर्षस्ततो भवेत्॥

स्कन्दनारदीयपुराणयोः

उदयात् प्राक् चतस्रस्तु नाडिका अरुणोद्यः॥

10

5

तथा कात्यायनः

संध्यादिकं भवेत्रित्यं पारगां तु निमित्ततः। अद्भिरतु पारयित्वाथ नैत्यिकान्ते भुजिर्भवेत्।।

1 ff. AS, VSP omit all words from पारणायोग्या चोक्ता to इति
(p. 122, line 4). [2. The line कलाइयं त्रयं वापि is not found in the
Nāradiya-p.]. 4. DC कालिकीति for तात्कालिकीति. 5. DB अल्पायामय.
[For खल्पायामय St II, p. 79 reads खल्पायामपि, whereas Kn, p. 272 has
अल्पायामय]. 7-8. DA omits all words from गहडपुराणे to अपक्षेत्रतो भवेत्.
7. DB गाहडपुराणे. [8. The line यदा खल्पा द्वादशी etc. is not found in
the Garuda-p.]. 9. DA कान्दे for the whole line. SP कन्दपुराण- for
कर्-र-. DC, DD -नारद- for -नारदीय-. [10. The line उदयात प्राक् etc. is
not found in the present Skanda-p.]. 11. DA omits तथा. 13. DC
omits अथ. DB भुजिकिया for भुजिभवेत्. [In St II, p. 80 the reading is
भुजिकिया, but in Kn, p. 272 it is भुजिभवेत्.].

देवलोऽपि

सङ्कटे विषमे प्राप्ते द्वादश्यां पारयेत् कथम्। अद्भिस्तु पारणं कुर्यात् पुनर्भुक्तं न दोषकृत्॥

इति । अपरिदने द्वादश्यलामे तु पूर्यीवोपोष्या, द्वादशीपारणानुरोधात् । तदुक्तं 5 भृगुणा

> संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा। तत्रोपोष्या द्वितीया तु परतो द्वादशी याद।।

तथा प्रचेताः

10

पूर्णाप्येकादशी त्याज्या वर्धते द्वितयं यदि । द्वादश्यां पारणालाभे पूर्यीव परिगृह्यते ॥

द्वितयमेकादशीद्वादश्यौ न दशम्येकादश्यौ,

पूर्णाप्येकादशी

इत्युक्तेः। उत्तरिते द्वादश्यिनर्गमे पूर्णीवोपोष्येति यदुक्तं तद्गृहिविषयम्। यत्या-दिभिस्तु परोपोष्या। तदुक्तं कूर्मपुरागो

3. DB कृत्वा for कुर्यात्. [For the reading कुर्यात् see Kn, pp. 226 and 273 and St II, p. 100. In St II, p. 80 the reading is कृत्वा ]. DA भक्तं for भुक्तं. [For भुक्तं St II, pp. 80 and 100 read नक्तं]. 4. SP omits इति. DB परिदेने द्वादश्यभावे for अपरिदेने द्वादश्यलाभे . DB द्वादश्यां पारणानुरोधात्. 7. For the entire line SP reads: तन्नोपवासं कुर्वात परतो द्वादशी न चेत्. DA, DC, DD insert इति after द्वादशी यदि . 10. DC, DD, AS insert इति after परिगृह्यते . 11. VSP omits न दशम्येकादश्यो . 12. DA omits अपि . 13. DA inserts तु after द्वादश्यनिर्गमे . 14. DA inserts तन्नापि after यसादिभिस्तु . AS कूर्मपुराणं .

संपूर्णेकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा । उत्तरां तु यतिः कुर्यात् पूर्वामुपवसेद्गृही ॥ एकादशी प्रवृद्धा चेच्छुक्ले कृष्णे विशेषतः। तत्रोत्तरां यतिः कुर्यात् पूर्वामुपवसेद्गृही ॥

एकादश्येव विशेषतो वृद्धा परिदने निर्गता, न दशमी नापि द्वादशीत्यर्थः। एवं च 5

एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। द्वादश द्वादशीईन्ति त्रयोदश्यां तु पारणम्॥

( बृहन्नारदीयपुराण २७.४८) इत्यादीनां समृ्लत्वेऽप्येतद्विपयत्वं क्रोयम्। तथा विष्णुधर्मोत्तरे

संपूर्योकादशी यत्र प्रभाते पुनरेव सा।
लुप्यते द्वादशी तस्मिन्नुपवासः कथं भवेत्॥
उपोच्ये द्वे तिथी तत्र विष्याप्रीणनतत्परैः॥

10

4. For the line तत्रोत्तरां etc. DA, DC, DD, AS, VSP read तत्रोत्तरामित्यादि समानम्. After उपवसेद्व ही DB inserts इति समानम् and SP inserts इति. 5. DA एकादश्येव. DB inserts यदि after परिदेने. VSP विनिर्गता for निर्गता. AS omits न (after निर्गता). DB omits दशमी. DA न, DB च for नापि. After द्वादशीत्यथः DB, DC, DD, SP, VSP insert: "तथा माधवीयसंग्रहे (कालनिर्णय, पृः २४९) गरुडपुराणे (DB गारुडपुराणे, SP गरुडपुराणम्)

पुनः प्रभातसमये घटिकैका यदा भनेत । तत्रोपनासो निहितो ननस्थस्य यतेस्तथा । निधनायाश्च तत्रैम परतो द्वादशी न चेत् ॥ इति ।"

6. AS शुक्के कृष्णे निशेषतः for रात्रिशेषे त्रयोदशी. 7. DA द्वादशीं for द्वादशीः. 8. DA, VSP omit अपि. For •एतद्विषयत्वं DB, DC, DD, SP read एतद्विषयं, whereas VSP has द्वादश्यनिर्गमनिषयं गृहिनिषयं ना. DB तथाहि for तथा. 11. DC, DD यहिमन् for तहिमन्. 12. DA, DC, DD यत्र for तत्र. [For the reading तत्र see Sc IV, p. 66, Kn, p. 248, St II, p. 41, and so on].

5

द्वे तिथी पूर्व परा चाधिकारिभेदादित्यर्थः। यदा पूर्वदिने दशमी परिदने चैकादशी स्वल्पा ततो द्वादशी रात्रिशेषे त्रयोदशीत्येवं द्वादशीच्चये त्रिस्पृशा, तदा सैव सर्वेर-पोष्या। यदुक्तम्

एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी। तत्र कतुक्षतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणम्॥

इति। यत्तु

कला काष्टा मुहूर्त वा यदि स्थान्नापरेऽहिन । द्वादश द्वादशीईन्ति त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥

इति ब्रह्मवैवर्तवचनं तदेकादश्चीचये त्रिख्शायां त्रयोदश्यां द्वादश्यनिर्गमविषयं वच्य-10 माणवचनात्, नोक्तविषयमुक्तवचनविरोधात्। यदाह मत्स्यपुराणम्

विद्धाप्येकादशी प्राह्या परतो द्वादशी न चेत्।। कूर्मपुरागोऽपि

1. DB, DC insert तत्र after तिथी. DA, DC, DD पूर्वापराधिकारि-, DB प्वीपराग्राधिकारि-. VSP inserts तु after यदा. SP inserts विद्धा after दशमी. DB omits च. 2. VSP अल्पा for स्वल्पा. DB omits इति ( after त्रयोदशी ). 3. DB, VSP तदुक्तम् for यदुक्तम्. DC, DD insert कूर्मपुराणे after यदुक्तम. 5. DC, DD, AS पारणे for पारणम्. 6. DA, DC, DD omit इति . 7. DA, DC, DD, AS, VSP कलां काष्टां for कला काष्टा. [For the reading and aim see Acom., p. 204, Sc IV, p. 80, Vk, p. 52, and so on], DB, DD, VSP मुहतोंsपि for मुहतें ना . SP यदि न स्यात्परेऽहनि for यदि स्यान्नापरेऽहनि . 9. DB -क्षयत्रिस्प्रशायां for -क्षये त्रिस्प्रशायां . 9-10. Instead of the words from द्वाइर्यनिगमविषयं to नोक्तविषयम् DA reads द्वादस्यविनिर्गमविधिनोक्तविषयम् and SP has द्वादश्यनिर्गमविषयं वश्यमाणवचनमप्येतद्विषयम् . 10. DC, DD, AS, VSP insert इति after -विरोधात् . 10ff. DD haplologically omits all words from यदाह मत्स्यपुराणम् to सदा तिथिः (p. 125, line 5). 11. VSP त्याज्या for प्राह्मा. [The line विद्धाप्येकादशी, which is not found in the present Matsya-p., is the same as Nāradīya-p. I. 29. 47a]. 12. DB omits अपि.

मुहूर्तं द्वादशी न स्यात्त्रयोदश्यां यदा मुने। उपोध्या दशमीविद्धा सर्वेरेकादशी तदा॥

तथा नारदीयपुरागे

त्रयोदश्यां यदा न स्याद्द्वादशी घटिकाद्वयम्। दशम्येकादशी मिश्रा सैवोपोध्या सदा तिथिः॥

5

यदा च दशमीविद्धैकादशी द्वादश्यां न निःसरति त्रयोदश्यामिष द्वादश्यल्पा निर्याति तदा मुमुचुभिः शुद्धा द्वादश्युपोष्या, सकामैस्तु तदापि दश्तमीविद्धैवोपोष्या।

शुद्धैव द्वादशी राजन्नुपोष्या मोचकाङ्क्षिभः॥

तथा

निष्कामस्तु गृही कुर्यादुत्तरैकादशीं सदा। सकामस्तु सदा पूर्वामिति बौधायनोऽन्नवीत्॥

10

इति विष्याुरहस्यवचनात्। यत्तु

एकादशी दशाविद्धा शुद्धैव द्वादशी परा। द्वादशीं समुपोब्यैव त्रयोदश्यां तु पारणम्॥

2. DB सदा for तदा. 3. DA, DC तदा for तथा. DA नारदीये for नारदीयपुराणे. AS, SP, VSP insert अपि after पुराणे. 5. DB दशम्येकादशीविद्धा, DC, AS, SP, VSP दशम्येकादशीमिश्रा for दशम्येकादशी मिश्रा [For the reading दशम्येकादशी मिश्रा see Acom., p. 207. In Kn, p. 254, Sc IV, p. 70, Vk, p. 54, St I, p. 107 and II, p. 46, etc. the reading is दशम्येकादशी विद्धा]. DB, DC, AS, SP insert इति after तिथि: . 6. DB, VSP तु for च DA तु for अपि. DC, DD, SP, VSP स्वल्पा for अल्पा. DC, DD, VSP insert न after अल्पा. 7. DA inserts भवति after उपोध्या. VSP उपास्या for उपोध्या (after दशमीविद्धेव). 8. DB, DC, DD मुक्ति- for मोक्ष-. 9. AS omits तथा. 12. DA omits यन्. 14. DC, DD द्वादशी for द्वादशी.

इत्यादि वचनजातं तद्दनाकरमेव। साकरत्वेऽप्युक्तवचनिवरोधात्त्र्योदश्यां त्रयोदशी-दिने द्वादशीचणे पारणमिति व्याख्येयमिति। एवं च

दशम्यैकादशी विद्धा गान्धारी तामुपोषिता।
तस्याः पुत्रशतं नष्टं तस्मात्तां परिवर्जयेत्।।
मुहूर्तेनापि संयुक्ता दशम्यैकादशी च या।
तामुपोष्य नरो राजन् सुखाद्धर्माच हीयते।।
यैः कृता दशमीविद्धा जडवाक्यात्तु मानवैः।
ते गता नरकं घोरं युगान्येकोनविंशतिम्।।
ये कारयन्ति कुर्वन्ति दशम्यैकादशीं युताम्।
आलोक्य तन्मुखं ब्रह्मन् सूर्यदर्शनमाचरेत्।।

इत्यादीनि यानि दशमीवेधनिन्दाबोधकानि वचनानि तानि सर्वाणि निष्कामस्य त्रयोदशीदिने द्वादशीनिर्गमविषयाणि द्वादशीदिने एकादशीनिर्गमविषयाणि च ज्ञेयानि । इयं च सर्वदेशसिद्धा व्यवस्था प्रामाणिकी प्राह्मा ।

1. DB, VSP वचर्न for वचनजातं. DB, AS, VSP omit एक. DA उक्तविरोधात्, SP उक्तयुत्तया वचनविरोधात् for उक्तवचनविरोधात्. 2. After पारणमिति DB inserts विष्णुरहस्यवचनात्. AS, VSP omit इति ( after व्याख्येयम् ). 3. DB, DC, DD, SP, VSP दशम्येकादशीविद्धा. [ For the reading दशम्येकादशी विद्धा see Kv, p. 441, St I, p. 107 and II, p. 54, and so on. Vk, p. 43 reads दशम्येकादशी मिश्रा, whereas Acom., p. 205, Sc IV, p. 70, and Np, p. 475 have दशमीशेषसंयुक्ता]. DB गान्धाय्यी समुपोषिता DB, DC, DD दशम्येकादशी. 6. DB, DC, DD, VSP तु for च 9. DA, DC, DD, VSP दशम्येकादशीयुताम् . [For the reading दशम्येकादशी युताम् see Vk, p. 50, St I, p. 107 and II, p. 54, and so on]. 10. DA आरभेत् for आचरेत्. 11. DB, AS, VSP दश्यादिदशमीवेधे निन्दा-, DC, DD इत्यादिदशमीवेधिनन्दा-, SP इत्यादिदशमीविद्धानिन्दा-. DB, AS, VSP वाक्यादि for चचनानि. 12. DB, DC, DD, AS, SP, VSP त्रयोदश्यां for त्रयोदशीदिने. DC, DD insert सर्वधामेव after द्वादशीनिगेविषयाणि. 13. DC, DD omit च (before सर्वदेशसिद्धा). DB transposes सर्वदेशसिद्धा and व्यवस्था. DA transposes व्यवस्था and प्रामाणिकी. DA omits प्राह्मा.

10

5

यत्तु गौडसंवत्सरप्रदीपादौ सूर्योदयात् प्राग्दशमीयोगे दशमीविद्धोपवासविषयाणि वचनान्युदयानन्तरवेधे तु शुद्धद्वादश्युपवासविषयाणि

> कुर्यादलामे संयुक्तां नालाभेऽपि प्रवेशिनीम् । उपोध्या द्वादश्ची तत्र त्रयोदश्यां तु पारणम् ॥ उदयात्प्राग्दशम्यास्तु शेषः संयोग इध्यते । उपरिष्ठात्प्रवेशस्तु तस्मात्तां परिवर्जयेत् ॥

5

इत्यादिसौरधमौत्तरवचनादिति निर्णीतं (संवत्सरप्रदीप, पः ३६ क) तन्नान्यत्र कापि दृष्टम्। गौडा एव स्मृतिमहार्णवे भोजदेवेन लिखितमिति वदन्ति। देशान्तरे स्मृतिमहार्णवेऽपि नैतद्वचनं दृश्यते। तेन संदिग्धमूलिमदम्। समूल-त्वेऽप्यलाभे त्रयोदश्यां द्वादश्यलाभे संयुक्तां सूर्योदयात्प्राग्वक्तावलोकनसमये दश्चम्या 10 युक्तां षष्टिदण्डात्मिकामेकादशीं कुर्यादित्यर्थः।

द्वादश्यां पारणालाभे पूर्णैव परिगृह्यते इति प्रचेतोवचनैकवाक्यत्वादिति भावः। लाभे तु संयुक्ता न प्राह्मा,

पूर्णाप्येकादशी त्याज्या

1. DB दशमीनिद्धेकादशी- for दशमीनिद्धोपनास-. DC, DD, SP, VSP -िनवयकाणि for -िनवयाणि. DB inserts च after -िनवयाणि. 2. DC, DD, AS, SP, VSP -िनवयकाणि for -िनवयाणि. DA inserts च after -िनवयाणि 4. DB, DC, DD, VSP insert इति after पारणम्. 5. DB दशम्यां तु for दशम्यास्तु. DC, DD, SP उच्यते for इच्यते. [6. In our Ms of the Samvatsara-pradipa the verses 'कुर्यादलाभे' etc. are ascribed to the Kurma-p.]. 8. DA गौडीयाः, DC, DD, केनलगौडाः, AS, SP, VSP केनलं गौडाः for गौडाः. DA inserts इदम् after लिखितम्. 9. DB, SP, VSP देशान्तरस्मृतिमहार्णने-. SP omits अपि. 10. DB रक्ताकोकन-, DD शुभावलोकन- for चक्तावलोकन-. 11. DA इत्यन्नयः for इत्यर्थः. DC, DD omit इत्यर्थः. [For इत्यर्थः see St 11, p. 47]. 13. DA -नाक्यतयेति भावः.

5

इत्यनेनैकश्रुतिमूलत्वादिति । अलाभ इति विशेषणस्वरसः । नालाभेऽपीति द्वादश्या-स्रयोदश्यामनिर्गमेऽपीत्यर्थः । यत्र दशमी सूर्योदयात्परतः परिदने चैकादशी द्वादशी रात्रिशेषे त्रयोदशी चेति त्रिस्पृशा तत्र दशमीविद्धैकादशीनिषेधविपयमिदम् । अयमाशयः—

> एकादश्यां प्रकुर्वन्ति उपवासं मनीपिणः। उपासनाय द्वादश्यां विष्णोर्यद्वदियं तथा।।

इति भविष्यपुराणवचनात्परदिने द्वादश्यां विष्णूपासनार्थत्वमेकादश्युपवासस्यावगतम्। तचोक्तविपये दशमीविद्धैकादश्युपवासमन्तरेण न संभवतीति सोऽप्यस्त्वित्याशङ्क्रचोक्तम्

उपोच्या द्वादशी तत्र

10 इति । त्रयोदश्यामिति न तु द्वादश्यां विष्णुपूजां कृत्वा,

एकादशी द्वादशी च रात्रिशेषे त्रयोदशी ।

तत्र कृतशतं पृष्यं त्रयोदश्यां तु पारणम् ।।

इति वचनात्। न चैकादश्याः परिदने द्वादशीसंबन्धे

द्वादर्शी समुपोष्य

15 इत्यसंगतम् , एकादशीयुक्तद्वादश्या अपि द्वादशीत्वाचतेः।

1. VSP विशेषवसन- for विशेषण-. SP -स्वरसात् for -स्वरसः. 2. VSP transposes यत्र दशमी and स्याँदयात् परतः. DB अत्र for यत्र. DD omits परतः. DA तु for च (after परिदने). DB omits च . DB inserts च after द्वादशी . 3. DA omits च (after त्रयोदशी) . DC, DD, SP त्रिस्पृशात्. DB द्वादशी for तत्र . 6. DC, DD विष्णार्थद्यिद्यं . 7. DC, DD विष्ण्पासनार्थत्वे एकादश्य-. DC, DD अवगतः for अवगतम् . 8. DC, DD एतचोक्त- for तचोक्त-. DA, DD, AS, SP -मन्तरेणासंभवतीति शो-. 10. AS inserts तत्र before त्रयोदश्यामिति . DC, DD, AS place all words from त्रयोदश्यामिति to विष्णुपूर्वां कृत्वा after वचनात् in line 13. AS omits विष्णु- . SP -पूजनं for -पूजां . DB, AS, VSP insert इति after वचनात् . 14. VSP द्वादश्यां . SP उपोध्य . 15. AS एकादश्या युक्त- . DB -द्वादश्यामिष .

अतएव

### एकादशी दशायुक्ता शुद्धेव द्वादशी परा

इत्यादौ शुद्धेति विशेषणमर्थवत् । गौडास्तु पुत्रनाशादिगुरुतरदोषशङ्कामात्रेण दशमी-विद्धामात्रमेव परिहरन्तीत्यास्तां विस्तरः॥

# अथ विद्धैकादशीव्यवस्थोपसंहारः॥

5

यत्र पष्टिदण्डात्मिकैकाद्शी द्वादश्यां निःसरति, त्रयोदश्यामपि मुहूर्तमात्रं ततोऽल्पं वा पारणायोग्या द्वादशी लभ्यते, तदा परिदन एव सर्वेपामपवासः। यदि त त्रयोदशीदिने द्वादशी न पारणायोग्या तदा पूर्णायामुपोष्य परदिने द्वादश्यां पारणा गृहिभिः कार्या, यतिभिस्तु तत्रापि परेवोपोष्या। यदा पूर्वदिने दशमीमिश्रा परदिने त्वेकादशी द्वादशी रात्रिशेषे च त्रयोदशी तदा गृहिभिर्यतिभिश्च तामेबोपोष्य 10 त्रयोदश्यां पारणा कार्या। यदि त्वेकादशी दशमीयुक्ता परिदने न निःसरित,

3. DA, DC, DD, AS, VSP गुद्धविशेषण-, DB गुद्धाविशेषण-. After अर्थवत् DA. DC. DD insert: यद्वा, उपोध्या एव इत्येवकारनिषेधस्य (DC, DD -कारेष निषेधस्य tor -कारनिषेधस्य) विष्णूपासनस्य द्वादश्येव संबन्धादेकादश्यामित्यभिहितमिति (DC, DD अभिधानमिति for अभिद्वितमिति) न क्वा-(DC-DD का-) प्यनुपपितः. DA गौडीयास्तु . 4. DA -विद्धामेव परि- . 5. DA तदर्य for अथ . DB अथ दशमीविद्धंकादशी-. DA -व्यवस्थायामुपसंहार: . 6. DC, DD तत्र for यत्र 7. DB पारणायोग्यहादशी . DB transposes सर्वेषाम् and उपनासः. AS omits तु. 8. DB पूर्णां तासुपोच्य, VSP पूर्णांसुपोध्य. AS पारणादिने for परदिने. DB, AS, SP, VSP transpose परदिने and द्वादश्यां. 8-9. DA transposes पारणा and गृहिभिः. 9. SP omits तत्रापि. DA, AS परेक्पोध्या. DB, VSP insert, तु after यदा. 10. VSP omits तु (before एकादशी). DB transposes रात्रिशेषे and च. DA, VSP omit च. VSP omits पतिभिन्न. DC, DD उत्तरामेव for तामेव. After उपोष्प DB inserts परिदेने . 11. SP यदा for यदि . DC, DD दशमीसंयुक्ता .

हादश्यपि परिदने त्रयोदश्यां न निर्याति, तदा दशमीविद्धैव सर्वैस्पोष्या। यदा तृक्तविषये त्रयोदश्यां हादशी कियन्मात्राप्यस्ति तदा निष्कामैः शुद्धा हादश्युपोष्या, सकामैस्तु दशमीविद्धैव। यदा त्वेकादशी पूर्वापरिदनयोर्दशमीहादशीविद्धा तदा हादशीविद्धैव इति।

5 यत्तु

10

अविद्वानामलाभे तु पयोद्धिफलानि च। सक्रदेवाल्पमभीयादुपवासस्ततो भवेत्।।

इति वचनं तदेकादशीव्यतिरिक्तविषयम्,

अविद्धानि निषिद्धैश्चेत्र लभ्यन्ते दिनानि तु। मुहूर्तैः पश्चभिर्विद्धा शाह्यै वैकादशी तिथिः॥

इति वचनादिति मदनपारिजातः। अत्र मुहूर्तपदं दण्डपरिमति॥

द्वादशी त्वेकादशीयुतेव प्राह्या, निरपवादयुग्मवचनात्। श्रवणद्वादश्यां त्वेका-दशीयुक्तायामुपवासे तन्त्रेगीव द्वयमविरुद्धं स्यात्। एकादश्याः पूर्णत्वेन परदिने

1. VSP तदा for यदा. 2. DB omits अपि (after कियन्मात्रा). 2-3. Instead of the words from कियन्मात्राप्यस्ति to दशमीविद्धव DA reads: खल्पापि पारणायोग्या निःसरित तदा सकामैः पूर्वा दशमीविद्धोपोष्या, निष्कामैथितिभिक्ष उत्तरा गुद्धा द्वादशी उपोष्या. 4. DA प्राह्मा for इति. DC, DD omit इति. 6. DB, DC -शृतािन for -फलािन. 8. DA omits वचनं . 9. DA अविद्धा न (?), AS अविद्धायाः for अविद्धािन . DA, DC, DD, AS, SP निषेधै- for निषिद्धै- . [The reading निषिद्धै- is found in Kn, p. 256]. DB omits न . 10. DA मुद्दुतंपश्चीम- . 11. SP omits वचनात् . DC, DD, AS, SP transpose इति (after वचनात् ) and मदनपारिजातः . VSP inserts इति after मदनपारिजातः . DA, VSP omit अत्र मुद्दूतंपदं दण्डपरमिति . DC, DD, AS omit अत्र . 12. DC, DD omit जु (after द्वादशी). SP -युक्तं व . DC, DD निविवाद- for निरपवाद- . 13. DA -युतायाम् for -युक्तायाम् . DA द्वयमवरुद्धं AS द्वयमथेवत् , SP, VSP द्वथमगुरुद्धं for द्वयमविरुद्धं . AS inserts एव after परिदेने .

श्रवणद्वादशीप्राप्तावुपवासद्वयमेव । तदुक्तं श्रद्धावैवतें

· एकादशीमुपोष्यैव द्वादर्शी समुपोषयेत्। न चात्र विधिलोपः स्यादुभयोदेवता हरिः॥

इति ।

असमाप्ते व्रते पूर्वे नैव कुर्याद्वतान्तरम्

5

इति वचनात् पारणाभावात् पूर्वोपवासासमाप्तावुपवासान्तरारम्भे विधिछोपो न भवेदित्यत्र हेतुमाह

**उभयोः** 

इत्यादि । उपवासद्वयासमर्थेन तु श्रवणद्वादश्येवीपोध्या । तदुक्तम्

एवमेकादशीं भुत्तवा द्वादशीं समुपोषयेत्। पूर्वोपवासजं पुण्यं सर्वं प्राप्नोत्यसंशयम्॥

10

इति। तथा

उपोध्य द्वादशीं पुण्यां विष्णुऋचेगा संयुताम्। एकादश्युद्भवं पुण्यं नरः प्राप्नोत्यसंशयम्॥

[2-3. This verse is almost the same as Bhavisya-p. IV. 76. 66].
4. DA, VSP omit इति 6. DA पारणामाने. DA omits न. 6-7. DC, DD, AS, SP, VSP भनेदिख्येः for भनेदिख्यः. 9. VSP -द्वयासामध्ये अवज-.
10. DC, DD, SP, VSP नरमेकादशीं for एवमेकादशीं. [The reading नरमेकादशीं is found in St I, p. 115, whereas Acom., p. 210 and Kn, p. 266 read एवमेकादशीं]. 11. DB सवमाप्रोत्य-. 12. DC, DD omit तथा. 13. DA, DC, DD विष्णाश्च क्षेण, DB विष्णुक क्षेण. [For the reading विष्णुक क्षेण see Acom., p. 210, St. I, p. 115, etc.]. 14. DB, AS एकादशीभनं. [St. I, p. 115 reads एकादशुद्धनं]. VSP सर्व for नरः. DB inserts इति after प्राप्नोत्यसंशयम्.

10

यदा त्वेकादश्यामेव श्रवणनक्तत्रं पतित तदा तत्रेव श्रवणद्वादशीव्रतं कार्यम्। तदुक्तं नारदेन

> याः काश्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्या नत्तत्रयोगतः। तास्वेव तद्वृतं कार्यं श्रवणद्वादशीं विना॥

5 इति। तथा भविष्योत्तरे

एकादशी यदा तु स्याच्छ्रवणेन समन्विता। विजया सा तिथिः प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदा।। तिथिनचत्रसंयोगे उपवासो यदा भवेत्। तावदेव न भोक्तव्यं यावन्ने कस्य संचायः।। विशेषेण महीपाल श्रवणं वर्धते यदि। तिथिचयेण भोक्तव्यं द्वाद्शीं नैव लङ्क्येत्।।

र्कितु श्रवर्णेकादश्यां वामनावतारो विष्णुः, श्रवणद्वादश्यां तु जनार्दनसंज्ञको-ऽभ्यर्च्यत इति ॥

ग्रुक्षपत्ते त्रयोदशी तु पूर्वविद्धोपोध्या,

1. DB पतेत् for पतित. VSP श्रवणे द्वाइशी- for श्रवणद्वाइशी-. 3. DA transposes प्रोक्ताः and पुण्याः. 4. VSP कुर्यात् for कार्यं. 5. DB omits इति. After इति SP inserts: अत्र तास्त्रे वेति नियमाइन्यत्र कार्यमिति नियमः, श्रवणद्वाइश्यां तु नियमो नास्ति, श्रवणेकादश्यामिष कार्यम् . DA भविष्ये for भविष्योक्तरे . DC, DD, AS, SP, VSP insert अपि after भविष्योत्तरे . 8. DB, DC, DD -योगे च for -संयोगे. 9. DA, DB, DC, DD, AS, VSP यावदेकस्य [For the reading यावज्ञैकस्य see Kn, p. 227, Vv, p. 15, St I, p. 114, and so on ]. 10. DA वर्धयेत् for वर्धते . 11. After लङ्क्येत् SP inserts: "एकादशी श्रवणयुक्ता परिवने श्रवणा इण्डचतुष्टयात्मिका द्वादशी च दण्डचतुष्टयात्मिका तत्र कि कार्यमित्याइ तिथिक्षय इत्यादि । तिथिक्षये द्वादशीक्षये । तिथिक्षये न भोक्तव्यम् । अत्र हेतुमाइ द्वादशीं नैवेति ।" 11-12. DC (after correction from -संज्ञकोऽभ्यन्यंत इति) -संज्ञकोऽन्युत इति . 13. DA शुक्रपक्षत्रयोदशी . SP च for तृ . DB पूर्वविद्वोपास्या, DC पूर्वविद्वेवोपोष्या .

त्रयोदशी प्रकर्तव्या द्वादशीसहिता मुने। भूतविद्धा न कर्तव्या दर्शपूर्णाः कदाचन।।

इति ब्रह्मवैवर्तवचनात्। कृष्णत्रयोदशी तु परिवद्धैवोपवासादौ प्राह्मा। यदाह

षष्ठ्यष्टम्यप्यमावास्या कृष्णपत्ते त्रयोदशी। एताः परयुताः पूज्याः पराः पूर्वेण संयुताः॥

5

शुक्रपत्ते चतुर्दशी परयुता प्राह्मा, युग्मवचनात्,

शुक्रपत्तेऽष्टमी चैव शुक्रपत्ते चतुर्दशी। पूर्वविद्धा न कर्तव्या कर्तव्या परसंयुता॥

इति स्मरणाच्च। कृष्णचतुर्दशी तु पूर्वविद्धैव कार्या,

कृष्णपत्तेऽष्टमी चैव कृष्णपत्ते चतुर्दशी। पूर्वविद्धैव कर्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्।।

10

इत्यापस्तम्बवचनात्। शिवरात्र्यादौ विशेषस्तत्र तत्रैव वक्तव्यः॥

1. DC (after correction from प्रकर्तव्या) न कर्तव्या. 6. DA दशपूर्णा दश्मी (the word दश- being written on the margin), DB दशपूर्णा, DC, SP दशपूर्णा, DD, AS, VSP दशपूर्णा for दर्शपूर्णा: [For the different readings for दर्शपूर्णा: see Sc IV, p. 47, Kn, pp. 277, 301, Vk, p. 28, and so on].

3. After इति DC, DD, SP, VSP insert उपवासं प्रकृत्य. DC, DD कृष्णा त्रयोदशी. AS omits यदाह. 5. DB कार्या:, DC, DD पुण्या:, SP प्राह्मा for पूज्या: DB inserts इति after संयुताः 6. DA शुक्रपक्षचतुर्दशी. DB inserts एव after परयुता. DB. DD कार्या for प्राह्मा. Before युग्मवचनात् DA inserts चतुर्दश्याय पूणिमा इति . 9. AS omits इति समरणाच . VSP वचनाच for समरणाच . DA omits तु . DB, SP च for तु . SP कर्तव्या for कार्या . 12. DB omits all words from शिवरात्र्यादौ to वक्तव्यः . AS inserts तु after शिवरात्र्यादौ . AS, SP, VSP omit तत्र (after विशेषः). DC, DD वक्ष्यते for वक्तव्यः .

5

10

पौर्णमासी चतुदशीयुतैव शाह्या,

चतुर्दश्याथ पूर्णिमा

इति युग्मवचतात्,

षष्ठ्ये कादश्यमावास्या पूर्वविद्धा तथाष्टमी । पूर्णिमा परविद्धा तु नोपोज्यं तिथिपञ्चकम् ॥

इति ब्रह्मपुराणवचना । यत्तु विष्णुधर्मोत्तरीयमिति कृत्वा एकादश्यष्टमी षष्ठी पौर्णमासी चतुदेशी। अमावास्या तृतीया च कर्तव्या परसंयुता।

इति पठन्ति (कालनिर्णय, ष्टः १६०, ३००) तदनाकरम्। साकरत्वेऽपि

पूर्वाह्वे मध्यमे वापि यदि पर्व समाप्यते । तदोपवासः पूर्वेद्युस्तदहर्याग इष्यते ॥

इति वचनात्,

द्धे ह वै पौर्णमास्यौ द्धे अमावास्ये तस्मात् प्रतिपद्युपवसन्ने व यजेतापरेद्यः

15 इति श्रुतेश्च पौर्णमासयागविषयत्वं बोध्यमिति।।

अमावास्या तु प्रतिपद्युता प्राह्मा,

1. DA -युक्त व. SP inserts युग्मवचनात् after प्राह्मा. 2. SP inserts तथा before चतुर्दश्याथ. 3. DA omits युग्म- and SP omits युग्मवचनात्.
6. DC, DD, SP च for तु. 10. DA, DC, DD पूर्व, AS, VSP पूर्व for पर्व.
11. SP तत्रोपवासः. DC, DD उच्यते for इध्यते. 12. AS श्रवणात् for वचनात्.
13. DD inserts ह and SP ह वे before अमानास्ये. AS, VSP omit एव
15. DB, DC, DD, SP, VSP omit च (after) श्रुतेः DC, DD पौणमासीयाग-.
DB, VSP -विषयं for -विषयत्वं. DB बोद्धव्यम् for बोध्यम्. 16. DC, DD प्रतिपद्युक्ता. DB inserts एव after प्रतिपद्युता

### प्रतिपदाप्यमावास्या

इति युग्मस्मृतेः,

षष्ठ्यष्टम्यप्यमावास्या कृष्णपत्ते त्रयोदशी। एताः परयुताः पूज्याः पराः पूर्वेण संयुताः॥

इति शिवरहस्यवचनाच । पितृकर्मणि तु ज्ञीणा-स्तम्भिता-वर्धमाना-भेदेन व्यवस्था । 5 यदाह छन्दोगपरिशिष्टं कात्यायनः

> पिण्डान्वाहार्यकं श्राद्धं चीणे राजिन शस्यते। वासरस्य तृतीयांशे नातिसंध्यासमीपतः॥ यदा चतुर्दशीयामं तृरीयमनुपूरयेत्। अमावास्या चीयमाणा तदेव श्राद्धमिष्यते॥ यदुक्तं यदहस्त्वेव दर्शनं नैति चन्द्रमाः। तृत्व्यापेच्चया झेयं चीणे राजिन चेत्यि॥। यचोक्तं दृश्यमानेऽपि तचतुर्दश्यपेच्चया। अमावास्यां प्रतीचेत् तदन्ते वापि निर्वपेत्॥।

> > (कात्यायनस्मृति १६ १-४)

तथा

संमिश्रा या चतुर्दृश्या अमावास्या भवेत् क्वचित्। खर्वितां तां विदः केचिद्रपेध्वमिति चापरे॥

1. DA प्रतिपदमानास्या. 2. SP omits युग्न-. DB, DC, DD -युग्मश्रुतेः, SP श्रुतेः, VSP वचनात् for -युग्मस्मृतेः. 4. SP प्राच्याः for पूज्याः. DA मिश्रिताः for संयुताः. 5. SP omits च after -वचनात्. DB, VSP क्षीयमाणा- for क्षीणा-. 5-6. SP व्यवस्थामाह for 'व्यवस्था। यदाह'. 6. SP व्यवस्थामाह for व्यवस्था। यदाह'. 6. SP व्यवस्थामाह for व्यवस्था। यदाह'. 6. SP व्यवस्थामानः for क्षीणा-. 5-6. SP व्यवस्थामानः in the margin. 9. DB, VSP तृतीय- for तुरीय-. 11-12. DC, DD, AS, VSP omit all words from यदुक्तं यदहस्त्वेव to राजनि चेत्यपि 11. DA यचोक्तं यदह-. 12. DA शस्यते for चेत्यपि. 15. DA यथा for तथा. 16. AS. VSP संमिश्रायाक्षतुर्दश्या अमा-.

10

15

### वर्धमानाममावारयां लच्चयेदपरेऽहिन । यामांस्त्रीनधिकान् वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत् ॥

(कात्यायनस्मृति १६.६-१०) इति। पिण्डान्वाहार्यकं पिण्डपित्यक्षपिण्डानामनु पश्चादािक्कयमार्यं सामिक्रियमार्यं दर्शश्राद्धं चीग्रे राजनि चन्द्रे शस्यते प्रशस्तं 5 भवति। कालमाह—वासरस्य तृतीयांशे, वासरस्य दिनस्य त्रिधा विभक्तस्य तृतीयभागे। अतएव दर्शं प्रकृत्य श्रुतिः

पूर्वाह्रो वै देवानां मध्यंदिनं मनुष्याणामपराह्यः पितृणाम्

इति ।

नातिसंध्यासमीपतः (कात्यायनस्मृति १६.१)

10 इत्युक्तेश्च अत्र दशममुहूर्तस्यापराह्यत्वेऽपि पिण्डपितृयज्ञार्थं तं विहाय तदूर्ध्वमुहूर्तद्वयस्य श्राद्धकालत्वमुक्तम्।

नातिसंध्यासमीपतः (कात्यायनसमृति १६.१)

इति संध्यासमीपो मुहूर्त एक आपद्यपि वर्जनीयः। एतेन निषिद्धमपि सायाह्न-

3. DA, VSP omit इति. DB inserts पिण्डानो and AS, VSP insert श्राद्धं after पिण्डान्वाहायंकं. DB पितृयज्ञपिण्डानाम्, DC, DD, AS पिण्डपितृयज्ञानाम्, VSP पिण्डपितृयज्ञं पिण्डानाम् for पिण्डपितृयज्ञपिण्डानाम्. 4. AS हियमाणं for आह्रियमाणं. DB omits सामिक्रियमाणं. DA, DC, AS, SP सामिह्रियमाण-, DD सामिक्रियमाण- for सामिक्रियमाणं. DA omits दर्श-. DC inserts श्रीणे after राज्ञनि. DA चान्द्रे for चन्द्रे. 5. DA inserts इति after तृतीयांशे. DB दिवसस्य for दिनस्य. AS, SP omit दिनस्य, AS omits त्रिषा विभक्तस्य. DB inserts च after विभक्तस्य. 6. DB; AS, VSP तृतीये भागे for तृतीयभागे. 7. DB transposes मध्यंदिनं मनुष्याणाम् and अपराद्धः पितणाम्. 10. AS, VSP omit च (after इत्युक्तेः). SP अतएच for अत्र. SP दश- for दशम-. AS अपराद्धे for अपराद्धत्वेऽपि. SP omits ते विद्वाय तद्ध्वे-. DB, DC, DD तद्ध्वे मुहूर्त-. 13. AS आपत्स्विप. DB inserts इत्यथः after वर्जनीयः. DB निषद्धकालमपि. DB omits सायाह-.

मुहूर्तद्वयमापद्यनुज्ञातम् , अतिशब्दस्वरंसात् । एतेन वासरस्य तृतीयांशेऽमावास्यायां मुख्यापराह्वे श्राद्धम् , तद्भावे संध्यासमीपेतरसायाह्वे , उभयत्रैव चन्द्रच्तये प्राञ्चास्य-मित्युक्तम् । यदा तु परिदने श्राद्धयोग्यापराह्वप्राप्त्या दर्शद्वेधं तदा कथं श्राद्धमित्यत्राह्

यदा चतुर्दशीयामम् (कात्यायनस्मृति १६.२)

इत्यादि । चतुर्दशीयाममिति चतुर्दश्यविष्ठिन्नस्य दिनस्य तुरीयं यामं चतुर्थं प्रहरं यदामावास्या अनुपूरयेत् मुख्यापराह्मसंबिन्धनी भवतीति यावत् परिदेने चामावास्या चीयमाणा वासरतियांशव्यापित्वे सित पूर्वदिनवर्तिचतुर्दश्यपेच्चया चीयमाणा तदेव पूर्वदिन एव श्राद्धमिष्यते, परिदने पितृयज्ञश्राद्धयोग्यकालप्राप्ताविष चन्द्रच्चयानुरोधादिति भावः । यदि तु पूर्वदिने मुख्यापराह्मसंबन्धो नास्ति तदा 10 पितृयज्ञानुरोधाचन्द्रच्चयाभावेऽपि परिदन एव श्राद्धम् । यदा तु परिदेनेऽपि वासरतृतीयांशे श्राद्धयोग्यकालालाभस्तदा परिदने न श्राद्धम् । पूर्वदिनेऽप्यमावास्या-यामपराह्मालाभान्न पिण्डपितृयञ्च इति । दग्डापूपन्यायाच्छाद्धमि नेति प्रसक्तौ

1. VSP omits -द्वय-. DB -मापवाप्यनुज्ञातम्, AS -मापवाभ्यनुज्ञातम्. DD inserts इति after -स्वरसात्. DB, SP, VSP वासरतृतीयांशे-. 1-2. DC, DD. VSP -माबास्याया मुख्यापराह्न, AS -माबास्यायामपराह्न. 3. DC, DD पूर्वदिने for पर्दिने. DA inserts अपि after पर्दिने. DB, AS दर्शश्राद्ध- for श्राद्ध-. 4. DC, DD, SP-मित्याइ. 6. DA, SP इति for इत्यादि. DA, DC, DD, SP omit चतुर्दशी-यामिमिति. AS, SP, VSP चतुर्दर्यविच्छन्नदिनस्य. DC, DD insert च after दिनस्य. DB, AS, SP, VSP omit यामं; DC, DD प्रहरं for यामं. 6-7. DA, DB, DC, DD, AS चतुर्थप्रहरं. 7. DB, DC, DD insert च after यदा. AS पूरवेत् for अनुप्रयेत् . VSP omits भवति 8. DA, DC, DD वासरस्य तृतीयांश-. DB अपि for सति. 9. DA omits 'एव श्राद्धमिष्यते, परिदने'. DA पिण्डपितृयज्ञ- for पितृयज्ञ-. DB -श्राद्धकालाप्राप्ताविष. 10. DC, DD यदा for यदि. DA, VSP omit तु; DB पुनः for त. DA inserts आपि after नंबन्धो. 11. DA (before marginal correction to श्राद्धम् ). DB द्वयम् , SP पितृयज्ञः श्राद्धं च for श्राद्धम् . VSP omits तु . SP omits अपि (after परिदने). 12. DA वासरस्य तृतीयांशे. DA inserts अपि after न्तृतीयांशे. DA न श्राद्धयोग्यकाललाभः, DB श्राद्धयोग्यकालाभावः for श्राद्धयोग्यकालालाभः. SP पूर्वदिने for परदिने न. 13. DB -लाभत्वे, AS -भानाच for -लाभाच DC, DD पितृ-यम्भिति, AS, SP, VSP पितृयम् इति for पिण्डपितृयम् इति. DC, DD omit नेति.

### नातिसंध्यासमीपतः (कात्यायनस्मृति १६.१)

इति प्रतिप्रसृतसायाह एव द्वयम्, चन्द्रचयानुरोधाद्दर्शद्वैधाभावेनाखण्डत्वाश्व। यदा तु पूर्वदिने सायाह्वेऽपि श्राद्धपिण्डपितृयज्ञयोरसंभवस्तत्राह

यच्चोक्तम् (कात्यायनस्मृति १६.४)

5 इति। गेभिलेन

यदहस्त्वेव चन्द्रमा न दृश्येत ताममावास्यां कुर्वीत

( गोभिलगृद्यसूत्र १.४.४, १.४.८ ) इति सूत्रेगौतादृशपूर्वसूत्रपौनरुतयाददर्शनपदेन च्यलचणया

सिनीवाल्याममावास्यायां पितृयज्ञादि कुर्यात्

10 इत्यभिधाय

दृश्यमानेऽप्येकदा (गोभिलगृह्यसूत्र १.५.६)

इति यदुक्तं तत् सिनीवालीिद्दनवर्तिचतुर्दश्यपेत्तया। अतो न पौनरुत्त्यमिति भावः। तदा च विकल्प ऐच्छिकः स्यादित्यत आह

अमावास्याम् (कात्यायनस्मृति १६.४)

2. For प्रतिप्रस्त्तसायाह एव द्वयम् DB has only प्रतिप्रस्त्तसा DC, DD, SP आदम् for द्वयम्. 3. DA, DC, DD omit अपि (after सायाहे). DA has श्राद्धin the margin. DB पिण्डपितृयज्ञयोरसंभव-, DC नामानास्यापितृयज्ञयोरसंभव- (the syllables पितृयज्ञयोर- being written in the margin in different ink), DD नामानास्यासंभव-, AS, SP नामानास्या, VSP पितृयज्ञशाद्धयोरसंभव- for श्राद्धपिण्डपितृयज्ञयोरसंभव-. 6. DD, AS (after correction from इत्येत इत्यते. DA प्रकृतीत for कुनीत. 7. VSP omits -पूर्व-. DA -पौनक्त्याद्श्वेन-, DB, DC, DD, AS, SP
-पौनक्त्याद्श्वेन-. 7-8. DB, DD -पदे लक्ष्यया, VSP -पदेन क्ष्यलक्षणा. 9. DB, SP
श्राद्धादि, VSP पिण्डपितृयज्ञादि for पितृयज्ञादि. 12. DA पौनक्त्मिति. 13. DC, DD, VSP यदा for तदा. AS चाचारकल्पः tor च विकल्पः. DA औत्सिकः (१) for ऐन्टिक्कः. DA इत्यत्राह, DB इत्याह for इत्यत आह. After इत्यत आह DA inserts अमानास्यामित्यत्राह.

इत्यादि । प्रतीचेत पितृयज्ञाद्यर्थमिति शेषः । प्रकृते च पूर्वदिनेऽपराह्णाप्राप्त्या परिदेने च वासरतृतीयांशाप्राप्त्या अमावास्याप्रतीचाया असंभवाचतुर्दश्यन्त एवेति । यदा तु दिनद्वयेऽपि मुख्यापराह्मसंबन्धिनी पूर्वदिनवर्तिचतुर्दश्यपेक्षया वृद्धिह्रास-शून्यामावास्या तदाह

संमिश्रा (कात्यायनस्मृति १६६)

5

इत्यादि। अयं च विकल्पः शालिभेदव्यवस्थित इत्याह लघुहारीतः

त्रिमुहूर्तापि कर्तव्या पूर्वा दर्शा च बहु चैः। कुहूरध्वर्युभिः कार्या यथेष्टं सामगीतिभिः॥

कुट्ट: परिदनगा। अध्वर्यवो यजुर्वेदिनः। उक्त एव विषयेऽमावास्यायाः परिदने वर्धमानत्वे आह

वर्धमानाम (कात्यायनस्मृति १६१०)

इत्यादि। पूर्वदिनेऽपराह्मसंबन्धित्वे सति यदि परदिने प्रहरत्रयमधिकं वा पूर्वतिथ्यपेचाया वर्धमानामावास्या व्याप्नोति तदा तदहरेव पितृयज्ञः

1. DC, AS, VSP पितृयज्ञार्थमिति. DA तु for च. DA पूर्वदिने त्वपराह्नाDA omits -प्राप्त्या (after अपराह्ना-). 2. VSP omits च. DC, DD अमावास्यायाः
प्रतीक्षाया-. DA, DB, DC, VSP insert च after असंभवात् 3-4. DC, DD
-पेक्षया हासकृद्धिग्रन्था-. 4. AS तदा तु, SP तत्राह् for तदाह . 6. DA इति for इत्यादि .
After इत्यादि DA inserts : "खवितां नीचां निन्दितां केचिदाहुः। अपरे तु तामेव उपेच्यम्
उपाच्छत इति मन्यन्ते". AS, VSP ग्राखिभेदेन व्यवस्थित- . 7. VSP च for अपि .
8. AS, SP insert इति after सामगीतिभिः . 9. DB अध्वर्ध्यंजुर्वेदी for अध्वर्यवो यज्ञवेदिनः . DA, DC, DD उक्तविषये- . 9-10. VSP परिदनवर्धमानत्वे . 12. DB
-पराह्मसंबन्धे यदि . DC, DD omit यदि . 13. After चा DA, DC, DD, VSP insert श्राद्धयोग्यवासरतृतीयांशापराह्मिति यावत् .

श्राद्धिपण्डिपतृयज्ञात्मको भवेदिति। सवेमेतत् साग्निविषयम्। निरग्नेस्तु नवम-मुहूर्तोपरिमुहूर्तत्रयात्मकोऽपराह्यः प्रशस्ततमः, नवमेन सह मुहूर्तचतुष्टयं प्रशस्ततरम्, अष्टमेन सह मुहूर्तपञ्चकं प्रशस्तम्, रात्रिसंध्यादीतरकालस्तु सामान्यः। तत्र दिनद्वये मुख्यापराह्मप्राप्तौ

5

#### ययास्तम्

इत्यादिगृह्यपरिशिष्टवचनात् पूर्वदिने श्राद्धम्। उभयत्र प्रशस्ततमापराह्णाप्राप्तौ तु रौहिणादौ यथायोग्यं श्राद्धमिति सामान्यकृष्णपत्तीयतिथितुल्येव व्यवस्थेति संचोपः। विस्तरस्त्वस्मदीयसिद्धान्तादर्शेऽनुसंधेय इति॥

# अथ वैशाखादिमासीयतिथिक्ठत्यनिर्णयः॥

10 तत्र मेषसंकान्तौ गङ्गास्त्राने वर्षार्धकृतगङ्गास्त्रानफलम्। तदुक्तं भविष्ये

1. DB श्राद्धयज्ञात्मको भवेदिति, AS श्राद्धं पिण्डपित्यज्ञात्मको भवेदिति, SP श्राद्धपिण्डपितृयज्ञाख्यः स भवति (omitting इति). VSP इत्यर्थः for इति. DA, VSP omit सर्वमेतत सामिविषयम . SP नवसहतौं- . 2. DC, DD समं for सह. 3. DC, DD, SP -संध्येतर-. 6. DB, DC, DD, AS, VSP omit -गृह्य-. VSP च for तु. 7. DC रोहिणादौ. VSP omits श्राद्धम्. DB, SP -त्रुयव्यवस्थेति. DC, DD, SP केचित् for संक्षेप: . AS, VSP omit संक्षेप: . After संक्षेपः DC, DD, AS, SP, VSP insert "तिनय क्रिक्म। संकोचे हेल्यभावात्। अन्ये त दशम-(SP दश- for दशम-) महर्तस्यापराह्न-(DC, DD -वाद- for -राह्न-) त्वेऽपि तस्य त्यागः पिण्डिपतृयज्ञार्थ एवेति वासरतृतीयांशादि-(DC, DC -यां स- for -यांशादि-)विधानं सामियरमेवेत्याहः। तदपि न साधीयः। पूर्वाह्मो वै देवानामित्यत्र (VSP omits इत्यत्र) मध्यंदिनं मनुष्याणामित्यनेन मनुष्यकर्माङ्गत्वस्यैव (VSP -कर्माङ्गत्वेन for -कर्माङ्गत्वस्यैव) त्यागे (SP त्याग-; VSP omits त्यागे) हेतुत्वाव-(DC, DD हेत्वाव-) गमादिति संक्षेपः (DC, SP omit संक्षेपः) ।" 8. VSP विस्तार-. DA सिद्धान्ताइशें (omitting अस्मदीय-), DC. DD अस्मदीयगृहार्थदीपिकायां सिद्धान्तादशें च, SP अस्मदीयगृहार्थदीपिकायाम् for अस्मदीयसिद्धान्तादशें . DA श्रेयः for अनुसंधेयः . 9. SP अथ वैशाखकूत्यनिर्णयः for the whole line. VSP omits -तिथि-. 10. DC, DD -न्नानेन वर्षां-.

अयने विषुवे चैव यः स्नायाजाह्रवीजले। गङ्गास्नानस्य वर्षार्धकृतस्य फलमाप्नुयात्॥

तत्र श्राद्धं पिण्डरहितं पार्वणविधिना कार्यम् ।

अयनद्वितये श्राद्धं विषुवद्वितये तथा। संक्रान्तिषु च सर्वासु पिण्डनिर्वपणादते॥

5

इति ब्रह्मपुराण-(२२०.४३-४)-वचनात् सभोज्यघटदानं चैतिह्न आरभ्यापर-संक्रान्तिपर्यन्तं कर्तव्यम्। एतदुत्सर्गानन्तरं च

> ॐ एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णुशिवात्मकः। अस्य प्रदानात् सफला मम सन्तु मनोरथाः॥

इति मन्नः पठनीयः। अत्र

10

मेषादौ सक्तवो देया वारिपूर्णा च गर्गरी,

तथा

सक्तून् शर्करया मिश्रान् दद्यात् सजलगर्गरीम्

इत्यादिदर्शनाद्त्रैव यवपाकनिमित्तं श्राद्धमावश्यकमिति व्यामोह एव, पुरातनसक्तु-दानेनाप्युपपत्तौ यवपाकश्राद्धबोधकत्वे मानाभावात् , किं तु

15

3. DB, AS, SP, VSP अत्र for तत्र. AS, SP, VSP insert च after तत्र. SP कर्तव्यमित for कार्यम्. 6. AS समोज्य जलपूर्णघर-. DA च तहिनादौ आरभ्या-, AS (before correction), VSP चैतहिनादारभ्या-. 6-7. DC, DD, AS (after marginal correction from आरभ्यापरसंकान्ति यावत्) नान्यत्र मेपादावित चचनात् for आरभ्यापरसंकान्तिपर्यन्तं. 7. DB, DC, DD, AS (after correction) omit कर्तव्यम्. VSP कार्यम् for कर्तव्यम्. DA तदुरसर्गान्तरं, DC, DD उत्सर्गानन्तरं for एतदुत्सर्गानन्तरं. 8. DA, DC, DD omit ॐ. 9. DA सफलात्, SP सक्ला- for सफला-. DD यान्तु for सन्तु. 12. DA यथा for तथा. 14. DA -पाकनिमित्तकं श्राद्ध-, DB -पाकश्राद्ध- for -पाकनिमित्तं श्राद्ध-. DA omits आवश्यकम्. DA मोह- for व्यामोह-. DA omits एव. DC, DD, प्रातनभान्यसक्तु-. 15. DA यवपाकनिमित्तकश्राद्ध-. DD, DD -बोधकरवे प्रमाणाभावात्,

शरद्वसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं प्रचन्तते

(कात्यायनस्मृति २६.६) इति छन्दोगपरिशिष्टवचनात् ,

चैत्रे पौषे कृष्णपद्मे नवान नैव कारयेत्

. इति विष्याुधर्मोत्तरवचनात् ,

5

नन्दायां भार्गविद्दिने त्रयोदश्यां त्रिजन्मिन । अत्र श्राद्धं न कुर्वीत पुत्रदारधनच्चयात् ।।

तथा

भेषूप्राहिशिवान्येषु विभौमशनिवासरे। अन्नप्राशनवत् कुर्यान्नवान्नफलभन्तणम्।।

10 तथा

निरंशं दिवसं विष्टिं व्यतीपातं च वैधृतिम्। केन्द्रं चापि शुभैः शून्यं पापाहमपि वर्जयेत्॥

इत्यादिवचनाश्चानिषिद्धदृशांन्तवैशाखे कर्तव्यम्। अत्राप्यच्चयतृतीयायां यदि निषेधा-विषयत्वं तदा तस्यामेव यवानां प्राज्ञस्त्यस्य वच्च्यमाणत्वात्तत्र श्राद्धं कार्यमिति।

1. VSP प्रसत्यते (प्रशस्यते?). 2. DA omits कुन्दोग-. 3. DB, DC चैत्रपौषे कुन्दाग-, SP, VSP पौषे चैत्रे कृन्दाग-. [Instead of चैत्रे पौषे Vk, p. 243, St I, pp. 261, 809 and 812, etc. read पौषे चैत्रे ]. 4. After line 4 DB, SP insert 'नवार्ष नैव नन्दायां न च सुप्ते जनार्दने' (SP adds इति after जनार्दने) and DC, DD insert 'नवार्ष नैव नन्दायामिति.' 5. SP inserts तथा before नन्दायां 9. DC, DD न्मक्षणमिति. 12. DA प्रहे: for शुभै:. DB, AS, SP, VSP हीने for शून्यं. [For the reading शून्यं see Vk, pp. 217 and 245, Śd-k, p. 210, and so on ]. DA पापाहमिति वर्जयेत्. 13. SP -वचनजाताचा-. DC, DD -निषद्धे दर्शान्ते वैशाखे, AS, SP, VSP -निषद्धे दर्शान्तवैशाखे. DC, DD, AS तत्रापि, SP तत्र च for अत्रापि. 13-14. DA, DB, SP यदि निषद्धाविषयत्थं. 14. AS -स्वात्तच्छाद्धं.

तथा, सौरवैशाखे प्रातःस्नानं हिक्क्यादिकं च कार्यम् ,

. तुलामकरमेषेषु प्रातःस्तायी भवेन्नरः। इविष्यं ब्रह्मचर्यं च महापातकनाशनम्॥

इति स्मृते:। चान्द्रवैशाखशुक्रतृतीया त्वचाया युगाद्या च। भविष्योत्तरे

वारिदानं प्रशस्तं स्यान्मोदकानां च वै भवेत्।

वेशाखे मासि राजेन्द्र तृतीयां चन्दनस्य च॥

वारिणा तुष्यते देवी मोदकेर्भव एव च।

दानात्तु चन्दनस्येह कञ्जजो नात्र संशयः॥

यत् किंचिद्दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा बहु।

तत् सर्वमत्त्रयं यस्मात्तेनेयमत्त्रया स्मृता॥

कलधौतं तथा ताम्रं घृतं चापि विशेषतः।

अस्यां दत्तं त्वत्तयं स्यात्तेनेयमत्त्रया स्मृता॥

योऽस्यां ददाति करकान् वारिवाजसमन्वितान्।

स याति पुरुषो वीर लोकान् वै हेममािलनः॥

त्तीयामिति कालकर्म, कञ्जजो ब्रह्मा, करकान् कमण्डलून्, वाजमन्नम्, हेममालिनः 15 सूर्यस्य। अत्र कृतकर्मणामत्त्रयत्वेन तृतीयामात्रस्यात्त्रयत्वश्रुतेनेत्त्रत्रविशेषयोगेऽत्त्रयत्व-प्रतिपाद्दकानि वचनानि यदि समूलानि, तदा नत्त्रत्रविशेषयोगः प्राशस्त्यपर इति केचित्। यथाहुः

1. VSP - ज्ञानाहिकं हविष्यं च. DB omits च. 2. VSP प्रातःक्षानं विधीयते for the second half. 3. AS वा for च. VSP - नाशकम्. 4. DB, SP - वैशाखे शुक्रानृतीया, DC, DD - वैशाखे शुक्रानृतीया. DB, DC, DD omit तु; SP च for तु. DC, DD, AS, SP, VSP सत्ययुगाद्या for युगाद्या. DA भविष्ये for भविष्योत्तरे. 11. AS क्रत्रं for ताज्ञं. 11-12. VSP omits the lines कलधौतं and अस्यां दत्तं. 14. DC, DD धीर for वीर. 15. DC, DD कालधर्मः for कालकमं. 16. VSP omits - विशेष- 17. DC, DD प्रतिपादकानि विशेषवचनानि, SP - प्रतिपादकवचनानि. SP तदा च नक्षत्र- 17-18. AS, SP, VSP प्राशस्त्यार्थ इति के- 18. SP यहाहुः for यथाहुः.

वैशाखे मासि राजेन्द्र शुक्ष्यचे तृतीयिका। अच्तया सा तिथिः प्रोक्ता कृत्तिकाभिर्युता यदि॥ वैशाखे मासि राजेन्द्र शुक्ष्यचे तु या तिथिः। तृतीया रोहिणीयुक्ता अन्तया सा प्रकीर्तिता॥ तस्यां यहीयते दानं तद्व्यमुदाहृतम्॥

5

इति । तथा, दुर्गां प्रकृत्य देवीपुराणे (५६.३-४)

तृतीयायां तु वैशाखे रोहिण्यृचे प्रपूजयेत्। उदकुम्भप्रदानेन ब्रह्मलोके महीयते॥

विष्णुधर्मोत्तरे

10

भच्यभोज्यसमायुक्तां वर्धनीं यः प्रयच्छति। सृतीयायां तु वैशाखे ब्रह्मलोके महीयते॥

यम:

वैशाखे शुक्रपत्ते तु तृतीयायां तथैव च। गङ्गातोये नरः स्नात्वा मुच्यते सर्वपातकैः॥

15 विष्युः

वैशाखशुक्कतियायामुपोपितोऽच्नतेर्वासुदेव-मभ्यर्ज्य तानेव हुत्वा दत्त्वा च पूतो भवति सर्वपापेभ्यः। यश्च तस्मिन्नहनि प्रयञ्क्रति तद्चयमवाप्नोति। (विष्यासमृति ६०.१७-१८)

3. VSP -पक्षे(s)क्षया तिथि: . 6. DA, SP omit इति . 8. DA तदा कृत्म- . DA inserts इति after महीयते . 10. DC, DD अक्षभोज्य- . VSP गगरीं for वर्षनी . 13ff. SP (haplologically?) omits all words from वैशाने गुरूपक्षे तु to तथा नदापुराणे (on p. 145, line 1). 14. VSP सर्वपापके . 16. DC, DD, AS वैशाने गुरूप्तीयायामुपो-, VSP वैशाने गुरूपक्षे तृतीयायामुपो-. 17. VSP omits इत्वा न . 19. VSP तदक्षय्यमनाप्रोति . [The different editions of the Visqu-smṛti read तदक्षय्यमनाप्रोति, so also does Kv, p. 408].

उपोषितो द्वितीयायामचातैर्यवैहीमोऽपि विष्णवे, अर्चासाहचर्यात्। तथा ब्रह्मपुराणे

•वैशाखे शुक्रपत्ते तु तृतीयायां जर्नाद्नः।
यवानुत्पादयामास युगं चारब्धवान् कृतम्।।
ब्रह्मलोकात्त्रिपथगां पृथिव्यामवतारयत्।
तस्यां कार्यो यवैहोंमो यवैर्विच्यां समर्चयेत्।।
यवान् द्याद्द्विजातिभ्यः प्रयतः प्राशयेद् यवान्।
पूजयेच्छंकरं गङ्गां कैलासं च हिमाचलम्।
भगीरथं च नृपतिं सागराणां सुखावहम्।।
स्नानं दानं तपः श्राद्धं जपहोमादिकं च यत्।
श्रद्धया क्रियते तत्र तदानन्त्याय कल्पते।।
सिन्धोस्तीरे विशेषेण सर्वमन्त्यसुच्यते।।

10

5

सिन्धुर्नदीविशेष इत्येके। अत्र श्राद्धमत्त्रयतियानिमित्तकमिति कश्चित्। तन्न। श्राद्धभेदे विधिगौरवापत्तेः। प्राप्ते श्राद्धे गुणफलविधित्वस्यैव न्याय्यत्वात्। प्राप्तिश्च तस्या युगादित्वेन तद्विहितश्राद्धस्य यवपाकनिमित्तश्राद्धस्य चेति। तदुक्तं ब्रह्मपुराणे

## युगाद्येषु युगान्तेषु श्राद्धमत्त्रयमुच्यते ॥

15

1. DC, DD insert च after यवै:. VSP तदाइ for तथा. DC, DD, AS, VSP ब्रह्मपुराणम्. 2. DC, DD -पक्षस्य तृतीया-. 3. DA, AS transpose युगं and इतम्. 4. DC, DD -मनतारयेत्. 5. DA अक्षतेः (also यवैः) for यवैः (after होमो ). 7 DB, DC, DD, SP, VSP हिमालयम् for हिमाचलम्. [For the reading हिमालयम् see St I, pp. 31 and 496 and II, p. 427, and so on]. 7-10. DD omits all words from पूज्यच्छंकरं to तदानन्त्याय कल्पते. 10. DB, DC कल्प्यते. [In Bṛhaddharma-p. I. 16. 18, Vk, p. 246, St I, pp. 31 and 497, etc. the reading कल्प्यते is found]. 12. DB सिन्धुनंदीविद्योषेत्येके, DC, DD, AS, SP, VSP सिन्धोर्नदीविद्योषस्येत्येके. DA -निमित्तमिति. DC, DD, AS, SP, VSP insert कार्यम् after -निमित्तकम्. DA केचित् for कथित्. 13. DB विधिमेदा-क्रीरवापतेः. AS युक्तत्वात् for न्याय्यत्वात्. 14. VSP तस्य for तस्याः. DC, DD तस्याः इतयुगादित्वेन. DC, DD -श्राद्धनिमित्तस्य for -निमित्तश्राद्धस्य. DB omits महा-. 15. SP युगायापु युगान्ते-.

तथा

वैशाखे शुक्रपत्ते तु हतीयायां कृतं युगम्। कार्त्तिके शुक्रपत्ते तु त्रेताथ नवमेऽहिन ॥ अथ भाद्रपदे कृष्णत्रयोदश्यां तु द्वापरम्। माघे च पौर्णमास्यां च घोरं किलयुगं स्मृतम्॥ सूर्यस्य सिंहसंकान्त्यामन्तः कृतयुगस्य तु। अथ वृश्चिकसंकान्त्यामन्तक्षे तायुगस्य च॥ क्रेयश्च वृषसंकान्त्यां द्वापरान्तश्च संज्ञ्या। तथा च कुम्भसंकान्त्यामन्तः किलयुगस्य च॥

10 अत्र वैशाखादयः पौर्यामास्यन्ता एव प्राह्माः, ब्रह्मपुरायो तथैव तिथिकत्याभिधानात्, कार्त्तिके नवमेऽइनि

इत्यनेनैव प्राप्ती

#### गुङ्गपन

इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेश्च। युगान्तेषु राशिविशेषकीर्तनात् सौरादर एव।

15 ननु, अन्तयत्तियायां सत्ययुगारम्भात् क्रम्भसंक्रान्त्यनन्तरितकालस्य कीद्द्यूपता स्यात् १

1. VSP omits तथा. 4. DB -परे माधि त्रयोदस्यां. [The reading माधि त्रयोदस्यां occurs in St II, p. 427, whereas कृष्णत्रयोदस्यां is found in Acom., p. 425, Śk, p. 303, St I, p. 187, and so on. In Sc IV, p. 28, Mp, p. 539 and Vk, p. 247 the reading कृष्णे त्रयोदस्यां is found ]. 5. AS माधीयपीर्ण-. DA त for च (after माधे). DC, DD, SP त for च (after पीर्णमास्यां). 6. DB, AS, SP, VSP च for त. 7. DD repeats the whole line अथ वृक्षिक- etc. DC, DD त for च. 9. DC, DD, SP, VSP insert इति after कल्युगस्य च. 10. SP inserts च after अत्र. DC, DD तिथिकृत्यत्वाभिधानात्. 14. VSP omits च. DA युगान्तेषु तु राशि-, DB, DC, DD, AS, SP युगान्ते राशि-.

5

सत्ययुगान्तयुगारम्भयोर्मध्ये संध्यासंध्यांशयोरप्युक्तत्वात्तद्रूपतेत्यवेहि । तदाह मनुः (१.६६-७०)

> चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत् कृतं युगम्। तस्य तावच्छती संध्या संध्यांशस्त्र तथाविधः॥ इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यारोषु च त्रिषु। एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च॥

5

अत्र केचित्

वैशाखमासस्य च या वृतीया नवम्यसौ कार्त्तिकशुक्ष्यचे। नभस्यमासस्य तमिस्नपचे त्रयोदशी पञ्चदशी च माघे॥ एता युगाद्याः कथिताः पुराणै-रनन्तपुण्यास्तिथयश्चतस्यः॥ पानीयमप्यत्र तिस्नैविंमिश्रं दद्यात् पितृभ्यः त्रयतो मनुष्यः। श्राद्धं कृतं तेन समाः सहस्रं रहस्यमेतत् पितरो वदन्ति॥

10

15

1. DA, DB, DC, DD, AS, SP, VSP सत्यं for सत्य-. DC repeats युगान्त-. DB -युगाययो- for -युगारम्भयो-. DA संध्यांशस्याप्युक्तत्वा-, DB संध्यासंध्यांशस्यायुक्तत्वा-, DC, DD संध्यासंध्यांशयायुक्तत्वा-, AS, SP, VSP संध्यासंध्यांशस्याप्युक्तत्वा-. DC, DD insert इति after इत्यवेद्दि . SP omits तदाइ . 4. DB, DD, AS तस्याः for तस्य . 6. AS एकपादेन. DC, DD, SP, VSP insert इति after शतानि च . 7. AS, SP कश्चित् for केचित् . 8. DB, DC, DD द्व था, SP सिता for च था . [ For च था Kv, p. 391, Acom., p. 425, Mp, p. 538, Vk, p. 246, Sk, p. 302, St I, p. 187, etc. read द्व था, whereas Sc I, p. 157 and IV, p. 28 have सिता. Pbh., I. i, p. 156 and ii, p. 311 read as in text]. [ 9ff. The verse वैशाखमासस्य च था तृतीया is the same as Bhavisya-p. IV. 101. 4]. 11. DA, DB, DC, DD, SP, VSP तिमश्रवक्षे.

इति विष्णुपुराणवचने (३.१४.१२-१३, १५) पश्चदश्चीत्यत्र तमिस्नपदानुपङ्गान्माध-मासीयामावास्यैव कलियुगादिः ;

माघे च पौणमास्यां च घोरं कलियुगं स्मृतम्

इत्यत्र ब्रह्मपुराणीये "पूर्णो मासोऽस्यां वर्तते" (काशिका ४.२.३४) इति व्युत्पस्या 5 पौर्णमासीपदममावास्यापरमः अतएव

> दे शुक्ले दे च कृष्यो वै युगाद्ये परिकीर्तिते। शुक्ले पूर्वाह्निके होये कृष्यो चैवापराह्निके॥

तथा

10

नवम्यां शुक्लपत्तस्य कार्त्तिके निरगात् कृतम्। त्रेता सितवृतीयायां वैशाखे समपद्यत ॥ दशें तु माघमासस्य प्रवृत्तं द्वापरं युगम्। किंवाः कृष्णत्रयोदश्यां नभस्ये मासि निर्गतः॥

इति भविष्यपुराणे निःसंदिग्धदर्शपदश्रुतिरिति। तदतीव मन्दम्।

नभस्यमासस्य ( विष्णुपुराण ३.१४.१२ )

15 इत्यनेनैवान्वये तमिस्रपचापदस्य निराकाङ्कत्वादनुषङ्गकल्पने मानाभावाद्गौरवाश्व।

1. DC, DD, AS, SP, VSP -पुराण for -पुराणवचने. DA, DB, DC, DD, SP तिमश्रपदा-. 2. DA omits एव. 3. DA, DB, SP तु for च (after माचे). Cf. p. 146, line 5 for the reading of this line (माचे च पौर्णमास्यां च etc.). DC, DD है, SP तु for च (after पौर्णमास्यां). 4. DA transposes अस्यां and वर्तते. [For पूर्णों मासो- Kāśikā reads पूर्णमासो-]. VSP omits च्युत्पत्त्या 6. DA तथा कृष्णे for च कृष्णे बे. DB, DC, DD, AS omit चे. 7. DB, AS, SP, VSP omit the entire line शुक्ले पूर्णीहके etc. DC, DD omit होये. 9. VSP पक्षे तु का-. 10. DB श्रेताथ तृतीयायां. 13. DA भिष्णे for भिषण्यपुराणे. AS -दर्शस्पश्रुति-. DC, DD अर्थेतिति. DA तच for तदतीव मन्दम्. 14. VSP inserts एव after -मासस्य- 15. DA, DC, DD, SP, VSP तिमश्रपश्च-. DB omits -पश्च-.

5

अतोऽविशेषितपश्चदशीपदात् पौर्यामास्येव कित्रयुगाचा, निश्चितमूलब्रह्मपुराणैक-वाक्यत्वात्। न च

### दशें तु माघमासस्य

इत्यनेनैकवाक्यत्वानुरोधेन विष्णुपुरागोऽनुषङ्गो ब्रह्मपुरागोऽपि पौर्णमासीपदस्योक्त-व्युत्पत्त्या दर्शपरत्वमस्त्विति वाच्यम्।

## दशें तु माघमासस्य

इत्यादेः संदिग्धमूलत्वान्निश्चितमूलन्नसपुराणविष्णुपुराणयोस्तदनुरोधेनान्यथावर्णनस्या-नौचित्यात् । किं च,

# दशें तु माघमासस्य प्रवृत्तं द्वापरं युगम्

इत्यनेनेकवाक्यत्वमपि ब्रह्मपुराणविष्यापुराणयोर्न घटते। एतयोः सत्यत्रेताद्वापर- 10 किल्कमेणाभिधानान्माधमासीयदर्शे किल्युगारम्भो वाच्यः, तदा च

# दर्शे तु माघमासस्य प्रवृत्तं द्वापरं युगम्

इत्यनेन द्वापरयुगारम्भबोधकेन सह कथमेकवाक्यतेति १ यदिष पौर्णमासीशव्दस्या-मिहितव्युत्पत्त्यामावास्यापरत्वं चिन्तितं तदिष मन्दतमम्। एवं सौरमासान्त-तिथिव्यावर्तनायावश्यं प्रयोगोपाधिर्वाच्यः, तेनैवोक्तव्युत्पत्त्या नामावास्यायां साधुता, 15 कुमुदे पङ्कजनिकर्णत्वव्युत्पत्त्या पङ्कजपदस्येवेति। वस्तुतस्तु पौर्णमासीपदस्य प्रयोग-

1. SP omits -मूल-. 2. DA -वाक्यतया for -वाक्यत्वात्. 3. DA दर्शन माध-. VSP च for तु. 4. VSP इत्याद्यनेकवाक्यत्वा-. AS विष्णुपुराणानुषङ्गो. DC, DD -मासीप्रदस्योक्त-. 7. त्वनुरोधेन for तदनुरोधेन. 10. DC, DD, SP इति for अपि. AS -विष्णुपुराणीययो नं. DA संभवति for घटते. 11. DD -कल्युगक्रमेणा-. SP तथा for तदा. DC, DD, SP omit च. 12. AS, VSP च for तु. 13. AS -युगान्तवोधकेन. 13-14. DA -पदस्योक्त-, DC, DD -शब्दस्याविहित- for -शब्दस्याभिहित-. 14. DA दर्श- for अमावास्था-. DB -परिमदं चिन्तितं. DA उक्तं for चिन्तितं. DA मन्दम् for मन्दतमम्. 15. DC, DD -व्यावर्तनतयावस्थं. DA -वांच्यं. DA, DB नामावास्थायाः, DC, DD अमावास्थायां for नामावास्थायां. 16. DA -कर्न्-, DB -कर्न्करव-for कर्न्-त-.

नियमकल्पनाविशेषगौरवाज्ञे यं व्युत्पत्तिः, किंतु पूर्णो माः पूर्णमास्तस्येयं पौर्ण-मासीति। माश्चन्द्रः। अतएव

महाराजप्रोष्ठपदाहुव् ( अष्टाध्यायी ४.२,३५ )

इत्यत्र सूत्रे वार्त्तिककृता

5

पूर्णमासादग्

इत्यभिधाय

तदस्मिन् वर्तते

इत्यादिना यदुक्तं तत्

पूर्णी माः

10 इत्यादिना वृत्तिकृता जयादित्येन प्रत्याख्यातमिति (काशिका ४,२,२१)। अतो

द्वे शुक्ले

इत्यादि

#### नवम्यां शुक्रपत्तस्य

1. DA -नियामक- for -नियम-. DA omits -विशेष-. AS -गौरवार्थेयं व्युत्पत्तिः. DA चन्द्र-, DB, DC, DD, VSP पूर्णमा- for पूर्णमा-. 2. DB, DC, DD, AS, SP, VSP omit इति. DA omits माश्चन्द्रः. [The alternative derivation of पौर्णमासी is given in Kāśikā on Pāṇini's Aṣṭādhyayī IV. 2. 21 as follows: "अथ वा पूर्णो माः पूर्णमाः, पूर्णमास इयं पौर्णमासी। मा इति चन्द्र उच्यते॥"].
3. DA, SP -पौष्ठपदाच(इ?)म्, DC, DD -पौष्ठपदाच, AS -पौष्ठपदाहुन्. 5. DB, SP पौर्णमासादण्. 7. DB, DC, DD, AS, SP तिस्मन् for तदिस्मन्. After बर्तते DB inserts इत्यर्थवर्तते (corrupt) and AS, SP, VSP insert इत्यन्तते 9. DA, DB पौर्णो माः. 10. DA transposes दृत्तिकृता and जयादित्येन. DB omits इति (after प्रवाख्यातम्). DD ततो for अतो. 11. DB inserts है after शुक्ले. 12-13. DD omits इत्यादि नवस्यां शुक्ल- haplologically.

इत्याद्यपि च समूलत्वे कल्पभेद्व्यवस्थितमिति श्वेतवाराहकल्पपरम् , विष्युपुरायौक-वाक्यतया ब्रह्मपुराणवचनं त्वेतत्कल्पव्यवस्थापकमिति पौर्णमास्येव युगाद्येति । युगाद्याश्राद्धे च

> अयनद्वितये श्राद्धं विषुवद्वितये तथा। संक्रान्तिषु च सर्वासु पिण्डनिर्वपणादते॥ (ब्रह्मपुराण २२०.५३-४)

तथा

वैशाखस्य तृतीयायां नवम्यां कार्त्तिकस्य च। श्राद्धं कार्यं च शुक्रायां संक्रान्तिविधना नरैः॥ ( ब्रह्मपुराण २२०.४४-४४ )

इति वचनाभ्यां व्यवहारानुरोधाच पिण्डदानं न कर्तव्यम्। केचित्तु

ततः प्रशृति संक्रान्तावुपरागादिपर्वसु । त्रिपिण्डमाचरेच्छ्राद्धमेकोहिष्टं मृताहनि ॥

10

5

इति मत्स्यपुराण-( १८,२२-२३ )-वचने त्रिपिण्डप्रतीतेरुक्तवचनयोः समृ्लत्वे पिण्ड-दानादानयोर्विकल्पः षोडशिप्रहणाप्रहणवदित्याहुः। तिचन्त्यम्।

1. DA omits च. VSP - बराह- for - बाराह-. DA - बाराहकल्पविषयविष्णु- पुराणैक-, AS - वाराहपरविष्णुपुराणैक - . 2. VSP त्वेककल्प- for त्वेतत्कल्प-. DC, DD कल्युगाचा for युगाचा. DB omits हित (after युगाचा). 3. DB - श्राद्धे पु for श्राद्धे च. 8. VSP transposes श्राद्धं and कार्यं. DC, DD कृतं for कार्यं. 12. AS inserts शक्ताशक्तमेदेन and SP अपि after समूलत्वे. 12-13. DB, DD omit समूलत्वे पिण्डदानादानयोः. 13. VSP inserts हित after विकल्पः. DD पोहिशमहण्यदिल्याहुः. DA omits इत्याहुः. After तिचल्यम् DB inserts तच पारणश्राद्धं कार्यमभ्युद्दयाहते हत्येकवाक्यतया and VSP inserts "सपिण्डीकरणाद्ध्यं यत्र यत्र प्रशीयते। तत्र पार्वणयच्छाद्धं कार्यमभ्युद्दयाहते ॥ इत्येकवाक्यतया".

#### एकोहिष्टं मृताइनि

इत्येतत्प्रतियोगितया त्रिपिण्डपदस्य पार्वणपरत्वावधारणात्। अत्यथा षाट् पुरुषिके त्रेपुरुषिकपिण्डदानाभावप्रसङ्ग इति। तदेवं यदि तद्दहरेव यवपाकनिमित्तकश्राद्धं क्रियते तदा श्राद्धद्वयमेव, गृह्यमाणविशेषत्वेन तन्त्रन्यायानवकाशादिति। अत्र च 5 खण्डतिथिद्धेधे देवकर्मण्युद्यसंबन्धिन्येव माह्या,

मन्यन्तरा युगाद्या च सप्तमी पार्वतीप्रिया। रवेरुदयमीचन्ते न तत्र तिथियुग्मता॥

इति स्मृतेः,

#### रम्भारूयां वर्जयित्वा

### 10 इति पूर्वोक्तवचनाम।

2. DB पिण्डपदस्य, DC, DD त्रिपिण्डदानस्य for त्रिपिण्डपदस्य. SP omits -पर-. DB insters च after -धारणात्. 2-3. DA, DC, DD षाट् पुरुषिकपिण्डवानाभावप्रसङ्ग-, DB षाट् पुरुषिके द्वैपुरुषिकपिण्डदानाभावप्रसङ्ग-, षाट्पौरुषिकत्रेपौरुषिकपिण्डदानाभावप्रसङ्ग-, SP षाट्पुरुषिकत्रेपुरुषिकपिण्डदानगोरपि प्रसङ्ग-, VSP षाट्पुरुषिकद्वेपुरुषिकपिण्डदानाभाषप्रसङ्ग-. 3. DA omits इति. DB तदैवं, SP यदैवं for तदेवं. SP omits यदि. DB, AS -निमित्तश्राहं, DC, DD -निमित्तं श्राद्धं for -निमित्तकश्राद्धं. 4. DB -विद्योपत्वे, VSP -विषयत्वेन for -विशेषत्वेन. AS तन्त्रतान्याया-. DA omits इति . DC, DD अथ for अत्र . DB, DC, DD, VSP omit च (after अत्र). 5. DC, DD, AS, VSP बण्डतिथित्वे for बण्डतिथिद्वेवे . DA द्वेवे कर्मणि, DC देवकर्मणि for दैवकर्मणि . 6. DB, SP युगाया वर्षदृद्धिस्तु (SP च for तु) for मन्वन्तरा युगाया च. DA युगाबाः for युगाबा . [ The reading युगाबा वर्षत्रिक्ष instead of मन्यन्तरा युगावा च is found in Dv, p. 8, Vk, pp. 10, 249 and 380, St I, pp. 25, 76 and 187 and II, p. 427, and so on. Srīnātha also accepts the reading "युगाचा वर्षप्रदिश्व". -See infra ]. 8. SP omits स्मृतेः. DB, AS insert इति after स्मृते:. 9. AS वर्जयेत् for वर्जियत्वा. DC, DD, AS insert तु after वर्षियत्वा . 10. After -वचनाच DA, VSP insert : पितृकृत्ये शुक्रपक्षे तिथिप्रांह्ये ति बचनात् परदिन एवेति .

वैशाखशुक्लसप्तम्यां जाह्नवी जहुना पुरा।
कोधात् पीता पुनस्त्यक्ता कर्णारन्ध्रात्तु दिचणात्॥
तां तत्र पूजयेहेवी सर्वकर्मफलेच्छ्या॥

( नारदीयपुराण २.४१.३७-३८ ) इति । तथा नारदीये

वैशाखे शुक्लपत्ते तु द्वादशी वैष्णवी तिथिः। तस्यां शीतेन तोयेन स्नापयेत् केशवं शुचिः॥

5

इयमेव पिपीतकद्वादशी। अत्र तिथिद्वैधे युम्माद्रात् पूर्वदिन पवैतद्वृतं कार्यम् ,

## ख्द्रेण द्वादशी युक्ता

इति युग्मवचनात्। एतच्चोपवासमन्तरेणापि कार्यम्, अन्यथा द्वादशीच्चये व्रत-लोपापत्तिः। उपवासे तु फलातिशय इति प्राञ्चः। वैशाखीं पौर्णमासीं प्रकृत्य यमः 10

1. DC, DD, AS, SP, VSP वैशाखे ग्रुह्म-. [Nāradīya-p. II. 41. 37a reads वैशाखगुह्म-, but in Vk, p. 251 the reading वैशाखगुह्म- is found]. 2. DB तेन for कोधात. DB मुका, DC, DD त्यत्त्वा for त्यका. 3. DA -कार्य-, AS -काम- for -कर्म-. DD -फलेषु या, VSP -बरेच्छ्या for -फलेच्छ्या. 4. DB, VSP omit इति . 6. AS, SP, VSP शीतल- for शीतेन . [In Vk, p. 251, St I, p. 114 and II, p. 428, etc. the reading शीतल- occurs]. 7. DB, AS, SP, VSP insert इति before इयमेच . AS, SP पिपीतकी द्वादशी . DA तत्र for अत्र . DA, DB तद्व तं, AS वर्त for एतद्व तं . 9. VSP omits युग्म-. DA कर्तव्यम् for कार्यम् ! VSP -लोपे for -क्षये . 10. DB, DC, DD, VSP -लोपापत्तः for -लोपापितः . DB inserts इति after -लोपापितः . AS, VSP place all words from वैशाखाँ पौर्णमासाँ to पापेन लिप्यते (on p. 154, line 6) after इला पृथ्वी on p. 154, line 13. 6. VSP वैशाखपौर्णमासाँ for बेशाखाँ पौर्णमासाँ पौर्णमासाँ वे

गौरान् वा यदि वा कृष्णांस्तिलान् चौद्रेण संयुतान् दत्त्वा दशसु विप्रेषु तानेव स्वस्ति वाचयेत्॥ प्रीयतां धर्मराजेति पितृन् देवांश्च तर्पयेन्। यावजीवकृतं पापं तत्त्वणादेव नश्यति॥ अब्दायुतं च तिष्ठेत् स स्वर्गलोके न संशयः। सामेव स न पश्येत्तु न स पापेन लिप्यते॥

5

ज्योतिषे

पञ्चाननस्थौ गुरुभूमिपुत्रौ मेषे रिवः स्याद् यदि शुक्लपत्ते। मासाभिधाना करभेण युक्ता तिथिव्यतीपात इतीह योगः॥

10 पञ्चाननः सिंहः, मासाभिधाना तिथिद्वीद्रशी, करभं हस्ता।

अस्मिस्तु गोभूमिहिरण्यवस्त्रदानेन सर्वं परिहाय पापम्। सुरत्वमिन्द्रत्वमिलाधिपत्वं लभेत् पुमान् दानवशात् तदेव॥

इला पृथ्वी।

मसूरं निम्बपत्राभ्यां योऽत्ति मेषगते रवौ । मेषस्थे च विधौ तस्य नास्त्यङ्गे विषजं भयम् ॥

15

1. AS haplologically omits यदि वा. 2. DA, DB द्वादशमु for द्वा दशमु.
3. SP पितृदेवांच्च for पितृन देवांच्च. 5. VSP तिष्ठेत for तिष्ठेत्. DB, SP चु for सः. DC, DD, VSP omit सः (haplologically?). [St. I, p. 134 reads तिष्ठेत for तिष्ठेत् सः]. 6. DB, SP, VSP tranpose सः and न (after मामेन). 10. DA इस्तानक्षण्णं for इस्ता. 11. DA inserts तथा before अस्मिन्दु. DC, DD च for तु. DB omits -वस्त-. 12. SP इलाधिपतिरवं, VSP इलाधिपत्यं for इलाधिपत्यं. DB दानफलात्, SP दानबलात् for दानवशात्. 13. DA इलः for इला

# अथ ज्यैष्टकृत्यम्॥

तत्र भविष्यपुरागां

ज्येष्ठे मासि द्विजश्रेष्ठ कृष्णाष्टम्यां त्रिलोचनम्। यः पूजयति देवेशमीशलोकं स गच्छति॥

अत्र च यावन्ति तिथिकृत्यानि सर्वाणि तानि कृष्णप्रतिपदादिपौर्णमास्यन्तव्यवस्थया 5 कार्याणि। ब्रह्मपुराणादिस्वरसात्।

अत्र च मासि कृष्णचतुर्दश्यां सावित्रीव्रतम्। तत्र स्मृतिसमुच्चये पराशरः

ज्येष्ठे मासि सिते पची या तु षष्ठी तिथिभेवेत्।
महाषष्ठीति विख्याता दुर्छमा त्रिद्शैरिप ॥
तस्याः पूर्वस्तु यः पचस्तस्य कृष्णा चतुर्दशी।
मेषे वा वृषमे वापि सावित्रीं तां विनिर्दिशेत्॥
ज्येष्ठे कृष्णचतुर्दश्यां सावित्रीमर्चयन्ति याः।
वटमूळे सोपवासा न ता वैधव्यमाप्रयुः॥

10

अत्र तिथिद्वैघे त्रयोदशीदिने दिवा यद्येकदण्डव्यापिन्यपि चतुर्दशी लभ्यते उत्तरत्र चतुर्दशी नोदयास्तव्यापिनी तदा पूर्वदिन एव व्रतम् ,

15

2. DC, DD, SP omit तज्ञ. DA भविष्ये, DC, DD भविष्यपुराणे for भविष्यपुराणम्. 5. DB omits च. DB यावत्तिथिकार्याणि for यावन्ति तिथिकृत्यानि. DB, DC, DD, AS, SP, VSP omit तानि. DA, DC, DD, AS, SP प्योणमासव्यवस्थ्या. 6. DA -पुराणादिक्वचनात्, DC, DD -पुराणादित्व- (DD य for त्व) स्सात् (corrupt) for -पुराणादिक्वरसात्. 7. DC, DD चतुर्दश्यां कृष्णपक्षे for कृष्णचतुर्दश्यां. DD अत्र for तत्र. 8. VSP च for तु. 10. VSP पूर्व तु for पूर्वस्तु. 12. DC कृष्णा चतुर्दश्यां. 14. DC, DD, AS, SP, VSP insert च after अत्र. DA omits अपि. DA transposes यश्चेक्दण्ड-व्यापिन्यपि and चतुर्दशी (before लभ्यते). DC, DD, AS, SP, VSP omit चतुर्दशी (preceding लभ्यते). AS दश्यते for लभ्यते. DD omits उत्तरत्र. 15. VSP inserts एतत् before वतम्.

10

15

दिवाभागे त्रयोदश्यां यदा चतुर्दशी भवेत्। तत्र पूज्या महासाध्वी देवी सत्यवता सह॥

इति नारदवचनात्। परदिने चतुर्दश्या उदयास्तव्यापित्वे पूर्वदिने दिवासंबन्धेऽपि परदिन एव,

5 त्रिसंध्यन्यापिनी या तु सैव पूज्या सदा तिथिः। न तत्र युग्मादरणमन्यत्र हरिवासरात्॥

इति पराशरवचनात्। यदा तु त्रयोदश्येवोदयास्तव्यापिनी परिद्वने चतुर्दशी नास्तपर्यन्तगा तदा परिदन एव। तदुक्तं ज्योतिषे

> चतुर्दश्याममावास्या यदा भवति नारद । उपोष्य पूजनीया सा चतुर्दश्यां विधानतः ॥

अतो यदमावास्यायां सावित्रीव्रतोपवासपरं वचनजातं श्रूयते तद् यदि समूलं तदामावास्याविच्छन्नाहोरात्रपरमेवेति सकलगौडसंग्रहकारसंमता व्यवस्था। पाश्चात्यास्तु

> भृतविद्धा न कर्तव्या दर्शपूर्णाः कदाचन। वर्जयित्वा मुनिश्रेष्ठ सावित्रीव्रतमुत्तमम्।।

3. DA, SP insert तु and VSP सित after -स्यापिरवे. 5. DD त्रिसंस्थाव्यापिनी.
7. DA च for तु. 8. DC नास्तपर्यन्तउदया, SP नास्तगा for नास्तपर्यन्तगा. DC omits तदा. 10. DA, DC, DD उपोध्या for उपोध्य. DC, DD, AS, SP insert इति after विधानतः. 11. DC, DD, VSP यदामावास्थायां. DC, DD - त्रतोपवासपरवचनजातं, SP - त्रतोपवासवोधकवचनजातं, VSP - त्रतोपवासवचनजातं.
12. AS -संप्रहकारव्यवस्था. 14. DA, DB, DC, DD, AS, VSP द्शां पूणां, SP द्शंपूणां for दशंपूणां. DC, DD कथंचन for कदाचन. [14-15. The verse भूतविद्धा etc. is not found in the present Brahmavaivarta-p.].

तथा

भूतविद्धाप्यमावास्या न कर्तव्या कदाचन। वर्जीयत्वा तु सावित्रीव्रतं तु शिखिवाहन॥

इति ब्रह्मवैवर्तस्कन्दपुराणवचनाभ्याम्, तथा

पञ्चदश्यां तथा ज्यैष्ठे वटमूले महासतीम्।
त्रिरात्रोपोपिता नारी विधिनानेन पूज्येत्॥
(भविष्योत्तर १०२.⊏६)

5

तथा

अशक्ता तु त्रयोदश्यां नंक्तं कुर्याज्जितेन्द्रिया। अयाचितं चतुर्दश्याममावास्यामुपोपणम्।।

इति भविष्योत्तर-(१०२.६७)वचनाचामावास्यायामेवैतद्भृतिमिति वदन्ति । तचिन्त्यम् । 10 पूर्वोक्तवचनैश्चतुर्दश्यामेव व्रतिविधेरेतेषां वचनानामुक्तव्याख्यानुसारित्वात् । अतएव

2. DC, DD, SP, VSP क्यंचन for कदाचन. [2-3. The verse भूतविद्धाप्यमावास्या is not found in the present Skanda-p.]. 4. DB, DC, DD, AS, SP, VSP वचनात् for -वचनाभ्याम्. [Though the reading -वचनाभ्याम् occurs only in DA, we have preferred it because of the fact that the verse भूतविद्धा न क्तंच्या is ascribed to the Brahmavaivarta-p. in Kṛṭya-tattvārṇava, pp. 156 as well as in Sc IV, p. 47, Kn, p. 277, Vk, p. 28, etc. and the verse भूतविद्धाप्यमावास्या is ascribed to the Skanda-p. in Kn, p. 195, Vk, p. 261, and so on ]. VSP inserts च after -वचनाभ्याम्. 5. DB, DC, DD, VSP महासती. [The reading महासती occurs in Vk, p. 262, etc.]. 6. AS, VSP insert इति after पूजयेत्. 8. DC, DD अशतया for अश्वत. 10. VSP omits एव. DC, DD तद्वतम् for एतद्वतम्. 11. DB एतद्द त- for एव वत-. DB, DC, DD इतरेषां, VSP एषां for एतेषां.

ऋष्णाष्ट्रमी स्कन्द्षष्ठी सावित्री च चतुर्दशी। पूर्वविद्धेव कर्तव्या तिथिभान्ते च पारणम्।।

इति पारिजातिलिखितवचनमपीति। अत्र च फलेनैव पारणा कार्या। यथा पराशरः

5

सावित्रीमर्चियत्वा तु फलाहारा परेऽहिन । ततश्चाविधवा नारी वित्तं भोगान् लभेत सा॥

इति सावित्रीव्रतनिर्णयः॥

नसपुरायो

10

ज्येष्ठे शुक्लचतुर्थां तु जाता पूर्वमुमा सती। तस्मात् सा तत्र संपूज्या स्त्रीभिः सौभाग्यवृद्धये। उपहारैश्च विविधैर्गीतनृत्यस्वरादिभिः॥

अथारण्यषष्ठीकृत्यम्।।

ज्यैष्ठे मासि सिते पत्ते पष्ठी चारण्यसंज्ञिता। व्यजनैककरास्तस्यामटन्ति विपिने स्त्रियः॥

1. DC omits च. 3. VSP मदनपारिजात- for पारिजात. SP omits -वचन. DA omits इति (after अप). DA omits च (after अप). 5. VSP च for तु. 6. Between ततरचा- and -विभवा DD wrongly inserts "-व्याख्यानुसारित्वात्॥ अतएव कृष्णाष्टमी स्कन्दपष्टी॥" 7. DA omits सावित्रीवतिनर्णयः. 8. DA inserts अथ before ब्रह्मपुराणे. 9. VSP मासि for शुक्त. 10. DC, DD तत्र तु for सा तत्र. 11. DB, DC, VSP उपचारैः for उपहारैः. DA तु for च. DA -वायैः सुरादिभिः, DB -रुत्यैः खरादिभिः, AS -रुत्य-सुरादिभिः, SP -रुत्यैः सुरादिभिः for -रुत्यस्तरादिभिः. 12. DB अथ पष्टी- for अथारप्यपष्टी-. DA omits -कृत्यम् ; DC, DD, SP -वतम् for कृत्यम् .

तां विन्ध्यवासिनीं स्कन्द्यष्ठीमाराध्यन्ति च। कन्द्रमूलफलाहारा लभन्ते संतर्ति शुभाम्।।

तामिति

सुपां सुलुक् (अष्टाध्यायी ७.१.३६)

इत्यनेन तस्यामित्यथें साधु। कन्दं शूरणादि, मूलं तदितरमूलकादीति। अत्र ह

अथ दशहरा।। तत्र ब्रह्मवैवर्तः

ज्येष्ठस्य युक्लदशमी संवत्सरमुखी स्मृता। तस्यां स्नानं प्रकुर्वीत दानं चैव विशेषतः॥ यां कांचित् सरितं प्राप्य दद्याद्दर्भतिलोदकम्। मुच्यते दशिमः पापैः सुमहापातकोपमैः॥ दशमी ज्येष्ठशुक्लस्य संवत्सरमुखी स्मृता। इरते दश पापानि तस्मादशहरा स्मृता॥

10

2. AS अवाम् for श्रुभाम्. 4. DA, DC, DD, AS, SP सुप-, DB सुप् for सुद्धक्.

5. DB, DC, DD, VSP साधु: VSP कन्द: DB शाद्धकादि, DC, DD सूरणादि for श्रूरणादि. DB तदितरमूलकादि (omitting इति), DC, DD, VSP तदितरमूलकादीनि, AS तदितरमूलकादीति, SP तदितरमूलकादीनि for तदितरमूलकादीति. DA, SP insert व after अत्र. 7. DC, DD, AS ब्रह्मवैवर्ते, VSP ब्रह्मपुराणे for तत्र ब्रह्मवैवर्तः.

8. AS उपष्ठश्चकः. 10. DC, DD, SP, VSP द्याद्भ-(DC, DD-म्भ- for -भ-) दितलोदकम्. [Kv. p. 400 and Vk. p. 279 read द्याद्मितिलोदकम्, whereas in St I, p. 62 the reading द्याद्मितिलोदकम् occurs]. 12. DB, DD दशमी शुक्रप्रेष्टस्य, DC दशमी शुक्रप्रेक्षस्य, SP उपष्ठस्य शुक्रदशमी for दशमी उपरेश्वरस्य.

अनयोः केवलदशम्याः संवत्सरमुखीत्वबोधनान्नदीमात्रे तिलोदकतर्पणाङ्गकस्य झानस्य दशपापत्तयः फर्लं प्रतीयते । एवं दानस्यापि । अत्र भविष्योत्तरे विश्लेषः

> ज्येष्ठे माप्ति सिते पचे दशमी इस्तसंयुता। इरते दश पापानि तस्माइशहरा स्मृता।। ज्येष्ठे शुक्तदशम्यां तु भवेद्भौमदिनं यदि। क्रेया इस्तर्चसंयुक्ता सर्वपापहरा तिथिः॥

अत्र इस्तानचत्रयोगे तिलोदकमन्तरेणापि स्नानाइशपापचयस्य कुजहस्तयोगे सर्वपापचयस्य चावगमात् केवलदशमी पुण्या, इस्तर्चयुता पुण्यतरा, भौमवार-इस्तर्चयुता पुण्यतमा। सर्वत्र गङ्गायामधिकं फलम्। तदुक्तं भविष्ये

ज्येष्ठे शुक्लदशम्यां तु इस्तयोगेन जाह्नवी। इरते दश पापानि तस्मादशहरा स्पृता॥

1-2. AS places all words from अनयोः केवलदशस्योः to भविष्योत्तरे विशेषः after तस्माइशहरा स्मृता in line 4. 1. DA तिलदर्भदानाङ्गकस्य झानस्य, DC, DD तिलोदकर्तपंणाङ्गस्य झानस्य. AS तिलोदकर्तपंणाङ्गकझानस्य, SP तिलदर्पणाङ्गकझानस्य, VSP तिल्यभाङ्गकस्य झानस्य for तिलोदकर्तपंणाङ्गकस्य झानस्य. 2. DB -पापक्षयफलं. VSP inserts इति after फलं. DA श्रूयते for प्रतीयते. 5. DA inserts भविष्ये before ज्योच्छे शुक्लदश्यम्यां. DA ज्येष्टश्चल्छ-. 7. DA, SP तत्र for अत्र. AS omits झानात्. 7-11. SP omits all words from कुजहस्तयोगे to तस्माइशहरा स्मृता and reads instead: फल्टलं नावगम्यते. 7. DC, DD, AS, VSP कुजहस्तायोगे. 8. DA सर्वपाप-क्षयस्यावगमात्, DB सर्वपापस्य क्षयावगमात् for सर्वपापक्षयस्य नावगमात्. VSP inserts न after नावगमात्. DC, DD, VSP केवला दशसी for केवलदशमी. DA इस्तयुक्ता for इस्तक्षयुता. 8-9. DB भौमवारे इस्तक्षयुता, DC, DD भौमवारक्षयुता for भौमवारइस्तक्षयुता. 9. After पुण्यतमा DC, DD, AS insert इति केचित्. AS अधिकफल्पम् for अधिकं फल्पम्. 10. DC, DD, AS इस्तायोगेन.

10

5

तस्माज्ज्यैष्ठदशम्यां तु कुजहस्तासमागमे।
गङ्गा स्वर्गादपावृत्य मर्त्यलोकमवातरत्।।
दशजनमृकृतं पापं दश पापानि चैव हि।
कावृणोत्यप्रयत्नेन तस्माइञ्ग्रहरा स्मृता॥

### तथा गाङ्गे यज्योतिर्निबन्धे

5

ज्येष्ठे मासि चितिसुतिदिने शुक्लपच्चे देशम्यां हस्ते शैलान्निरगमिदयं जाह्नवी मर्त्यलोकम्। पापान्यस्यां हरित हि तिथी सा दशेत्याहुरार्याः पुण्यं दद्यादिष शतगुर्यां वाजिमेधायुतस्य।।

### सा गङ्गा। अत्र स्नानकाले इदं पाठ्यम्

10

अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः।
परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं स्मृतम्॥
पारुष्यमनृतं चैव पेशुन्यं चापि सर्वशः।
असंबद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याचतुर्विधम्॥
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसानिष्टचिन्तनम्।
वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्॥
एतानि दश पापानि प्रश्नमं यान्तु जाह्नवि॥
स्नातस्य मम ते देवि जले विष्णुपदोद्भवे॥

15

1-4. DA omits all words from तस्माज्ज्यष्ठदशम्यां तु to तस्माइशहरा स्मृता.

1. SP केवला दशमी पुण्या for तस्माज्ज्येष्ठदशम्यां तु. DB - हस्तसमागमे.

5-10. AS omits all words from तथा गाङ्गयज्योतिर्निबन्धे to सा गङ्गा.

7. DC, DD, VSP निरगमयत् for निरगमत्. DB मर्थलोके. 8. VSP च for हि. 10. DA omits सा. SP इमं मन्त्रं पठेत् for इदं पाळ्यम्. 11. DA चैव विधानतः for चैवाविधानतः. 14. DB, DC, DD, AS असंबन्ध- for असंबद्ध-, 16. SP त्रिविधं कर्म मानसम् for मानसं त्रिविधं स्मृतम्. 17, VSP प्रणाशं for प्रशमं.

वराहपुरागो

यसिष्ठेदेकपादेन कुरुक्तेत्रे यशस्त्रिनि । वर्षाणामयुतं सप्त वायुभक्तो जितेन्द्रियः ॥ ज्यैष्ठे मासि सिते पक्ते द्वादश्यां तु विशेषतः । पुरुषोत्तममालोक्य ततोऽधिकफलं लभेत् ॥

5

तथा

द्वादश्यां शुक्लपत्ते तु विशोका विष्याुना पुरा। विभूपिता शुभैमोल्यैस्तस्मात्तां तत्र पूजयेत्॥

विशोका लच्मीः। तथा

10

ज्येष्ठशुक्लचतुर्दश्यां पुष्पेश्चम्पकसंभवैः। अर्चयित्वा महादेवं रुद्रलोके महीयते॥

ज्येष्ठी पौर्णमासी मन्वन्तरादिः।

ज्येष्ठे मासि तिलान् दत्वा पौर्णमास्यां विशेषतः। अश्वमेधस्य यत् पुण्यं तद्वै शाप्रोत्यसंशयम्॥

15 तथा विष्णुः (विष्णुस्पृति ६०,११)

ज्येष्ठी ज्येष्ठायुक्ता चेत्तस्यां छत्रोपानत्प्रदानेन गणाधिपत्यमवाप्नोति।

2. DC, AS, SP, VSP यस्तिष्ठत्येकपादेन. 3. DB, DC, DD नायुमध्यो. 7-9. AS, SP, VSP place all words from द्वादस्यां शुक्लपक्षे तु to विशोका लथ्मी: after खळलेके महीयते in line 11. 9. DB, AS omit तथा . 10. DC, AS, SP ज्येंड्ठे शुक्ल-. VSP -संक्षितें: for -संभवें: . 12. DB ज्येष्ठपौर्णमासी. AS, SP, VSP insert च after ज्येष्ठी. 14. SP तिद्ध for तद्धे 16. VSP चतुर्दस्यां for चेत्तस्यां. DB -पानहप्रदानेन, VSP -पानहप्तिन . 17. VSP गाणपत्यम् for गणाधिपत्यम् . DB भाग्नोति, SP प्राप्नोति for अवाप्नोति . DC, DD, AS, SP insert इति after अवाप्नोति .

ऐन्द्रे गुरुः शशी चैव प्राजापत्ये रविस्तथा। , पूर्णिमा गुरुवारेण महाज्येष्ठी प्रकीर्तिता।।

ऐन्द्रं ज्येष्ठा। प्राजापत्यं रोहिणी। इयं चानुराधायां गुराविप स्यात्। यथा ज्योतिषे

> ऐन्द्रे मैत्रे यदा जीवस्तत्पश्चदशके रविः। पूर्णिमा वृश्चिके चन्द्रे महाज्येष्ठी प्रकीर्तिता॥

5

मैत्रमनुराधा। तथाह व्याघ्रः

ऐन्द्र ऋनेऽथवा मैत्रे गुरुचन्द्री यदा स्थिती। पूर्णिमा ज्येष्ठमासस्य महाज्येष्ठी प्रकीर्तिता॥

एताभ्यां विना गुरुवारेणापीति प्रतीयते। केवलं ज्येष्ठानचात्रयुक्ता यदि 10 ज्येष्ठी पूर्णिमा संवत्सरे स्यात्तदापि महाज्येष्ठी भवति। यथा राजमार्तण्डे

संवत्मरे यदि स्यात्तु ज्यैष्टमासस्य पूर्णिमा । ज्येष्टाभेन समायुक्ता महाज्यैष्ठी भवेत्तदा ॥

संवत्सरश्च युगारम्भकः प्रथमो वत्सर इत्यव्दनिरूपणे प्रागुक्तमेव।

2. DA -वारे च for -वारेण. 3. DB, AS, VSP ऐन्द्री for ऐन्द्रं. DC, DD गुरोरिंग. DA, DB, AS तथा for यथा; VSP omits यथा. 7. DA, AS तथा for तथाह. 8. DA ऐन्द्रे मैत्रे तथा ऋते, DB ऐन्द्रे ऋतेऽथ मैत्रे च, AS ऐन्द्र ऋते तथा मैत्रे for ऐन्द्र ऋतेऽथवा मैत्रे. 10. DC, DD omit इति. DB, AS, SP insert अपि after इति. DA, DC केवलज्येष्टा- for केवलं ज्येष्टा-. 10-13. DD haplologically omits all words from ज्येष्टानक्षत्रयुक्ता to ज्येष्टामेन समायुक्ता महा-. 11. VSP inserts अपि after संवरंतरे. VSP इति for भवति. AS तथा for यथा. DB मार्कण्डेयः for राजमार्तण्डे. 12. [Raghunandana prefers the reading 'ज्येष्ट्रे संवरंतरे चेव' to the reading 'संवत्तरे यदि स्थान्तु' which he calls kālpanika. See St I, pp. 134, 507 and 764-5]. 13. VSP प्रकीतिता for भवेतदा. 14. VSP युगारम्भकप्रथमो. DA उक्तम् for प्रागुक्तमेव.

१६ंध

कृत्यतत्त्वार्यावः

भविष्ये

महाज्येष्ठश्चां तु यः पश्येत् पुरुषः पुरुषोत्तमम् । सोऽपि सद्गतिमाप्नोति मोत्तं गङ्गाम्बुमज्जनात् ॥

तथा

5

महाज्येष्ठ्यां तु संदश्य पुरुषः पुरुषोत्तमम्। परावरान् समुद्धत्य न भूयः पुरुषो भवेत्॥ महाज्येष्ठ्यां नरो दृष्ट्वा प्रयतः पुरुषोत्तमम्। ऊर्ध्वध्वजांशुकं सर्वान् पितृंस्तारयतेऽचिरात्॥

इति ॥

10

# अथाषाढकृत्यनिर्णयः ॥

तत्र सौराषाढे कियन्न्यूनसप्तदिवसोपरिदशदिनपर्यन्तं पृथ्वी रजस्वला। तद्याम्बुवाचीसंह्रम्। तत्र भूकर्षणबीजवपनादि न कार्यम्। तथा ज्योतिःशास्त्रे

> मृगशिरसि निवृत्ते रौद्रपादेऽम्बुवाची भृतुमती खलु पृथ्वी वर्जयेत्त्रीण्यहानि।

1. DA omits मिविष्ये. 5. VSP यः पश्येत् for संहस्य. 7. AS पुरुषोत्तमे. 8. DB, AS, SP, VSP कर्ष्यं ध्वांशुकं. 9. DA, AS omit इति. 10. DA कृत्यम् for कृत्यनिर्णयः. 11. VSP अत्र for तत्र. DA आवादसौरे, DD आवादे, AS, VSP सौरावाद- for सौरावादे DA -दिनो- for दिवसो-. DB पृथिवी for पृथ्वी. 12. DC, DD -संइकम् for संज्ञम्. AS, SP वापादि for वपनादि. DC, DD कर्तव्यम् for कार्यम्. DA ज्योतिषे for ज्योतिःशास्त्रो. 14. DA, DB, DC, DD, AS, SP, VSP ऋतुमति. [Sp, fol. 11b reads ऋतुमती but St I, pp. 56 and 814 have ऋतुमति].

यदि वपति कृपाणः चेत्रमासाद्य बीजं न भवति फलयोगः शस्यचाण्डालपाकः॥

एतद्दिनत्रयं यावद्वेदोऽपि नाध्येयः।

द्वावेव वर्जयेन्नित्यमस्वाध्यायौ प्रयत्नतः। स्वाध्यायभूमि चाशुद्धामात्मानं चाशुचि द्विजः॥

5

इति मनुवचनात् (४,१२७)। तथा

आर्द्रीयाः प्रथमे पादे चीरं पिबति यो नरः। अपि रोपान्वितस्तस्य तत्तकः किं करिष्यति॥

तथा गारुडतन्त्रे

मिथुनस्थेऽर्के तण्डुलजलेन शिरीपमूलपानं सर्पभयहत् इति । तथा, आर्द्रास्थे रवौ सक्चद्रवश्यं पार्वणविधिना श्राद्धं कर्तव्यम् ।

10

नवोदके नवान्ने च गृहप्रच्छादने तथा। पितरः स्पृहयन्त्यन्नमष्टकासु मघासु च॥ तस्माहद्यात् सदा युक्तो विद्वत्सु ब्राह्मगोषु च॥

इति शातातपवचनात्। नवोदके वर्षोपक्रमे। स चार्द्रास्थे रवौ। तथा रुद्रयामले 15

1. DA क्षत्रमध्ये च for क्षेत्रमासादा. 2. DC, DD, VSP फलमोगी for फलयोगः. DA -चण्डाल योग इति for -चण्डालपाकः. 3. SP omits यावत्. AS inserts तावत् after यावत्. VSP omits अपि. DA नाध्येतव्यः for नाध्येयः. 9. DA, DC, DD गरुडतन्त्रे, DB गारुडेन्द्रे for गारुडतन्त्रे. 11. DB omits इति. DC, DD, SP आर्द्रास्थरची. DA, DC, DD कार्य्यम् for कर्तन्यम्. 12. AS -प्रच्छादनेषु च for -प्रच्छादने तथा. 14. AS, V\$P omit the entire line तस्माह्यात् etc. DB, DC सदोयुको for सदा युको. 15. After -वचनात् DA inserts a few words of which the last three syllables (नित्यत्वं) only are ligible. 15. VSP omits स च. DA, DC, DD चार्द्रास्थरची. DA यथा for तथा. DA, DB, DC, DD, VSP हदकामळे.

5

प्रावृट्काले सिते पत्ते रौद्रऋचगते रवी। नाडीवेधसमायोगे जलयोगं वदाम्यहम्॥

इति। ब्रह्मपुराणे

आषाढे शुक्रसप्तम्यां विवस्तान् नाम भास्करः। जातः पूर्वासु तस्मात्तं तत्रोपोष्य यजेन् सदा॥

एतदनन्तरं शुक्रदशमी मन्वन्तरादिः॥ अथ हरिशयनम्॥

> मैत्रायपादे स्विपतीह विष्णुर्वेष्णव्यमध्ये परिवर्तते च । पौष्णावसाने च सुरारिहन्ता प्रबुध्यते मासचतुष्ट्येन ॥

10 मैत्रमनुराधा, वैष्णव्यं श्रवणा, पौष्यां रेवती।

निशि स्वापो दिवोत्थानं संध्यायां परिवर्तनम्। अन्यत्र पादयोगेऽपि द्वादश्यामेव कारयेत्॥

इत्थं च पादयोगप्राप्ती फलातिशय इति ज्ञेयम्।

ॐ नमो नारायणाय

15 इत्युत्तवा

ॐ परयन्तु मेघा अपि मेघरयामं चुमागतां सिच्यमानां महीमिमाम्।

1. SP समायाते for सिते पक्षे. 3. DA omits इति. 4. AS, SP शाबादशुक्रसप्तम्यां. 5. VSP तत् झानं for तस्मात्तं. VSP तत्रोपास्य for तत्रोपोष्य. 6. SP तद्दनन्तरं. 8. DA मैत्रादिपादे. 10. DC, DD वैष्णवी for वैष्णव्यं. AS omits वेष्णव्यं अवणा. 12. AS, SP, VSP तु for श्रिष. 13. DB पादयोगे प्राप्तौ. 15. SP इत्युचार्य्य खापयेत् for इत्युक्त्वा. 16. DA, DC, DD, VSP मेघान्यि for मेघा श्रिष. [Sp, fol. 11b, Vk, p. 288, St I, p. 113 and II, pp. 102 and 436 read मेघान्यि ]. DD घोर-(?) for मेध- 17. DA, DC, DD, AS द्युमागतं, SP उपागतं, VSP ह्युपागतं for द्युमागतं. DB सिच्यमाना, VSP सिच्यमानं for सिच्यमानां.

निद्रां भगवान् गृह्णातु लोकनाथ वर्षास्त्रमं पश्यतु मेघवृन्दम्।।

इति मन्त्रेण कृष्णं स्वापयेत्। ततः

ॐ सुप्ते त्विय जगन्नाथ जगत् सुप्तं भवेदिदम्। विद्युद्धे त्विय बुध्येत जगत् सर्वं चराचरम्॥

5

इति मन्नेण पूजयेत्। यमः

त्तीराज्धौ शेषपर्यक्के आषाढ्यां संविशेद्धरिः। निद्रां त्यजित कार्त्तिक्यां तयोस्तं पूजयेत् सदा।। उपवासैश्च किं तस्य यज्ञौरन्यैर्महात्मनः। सुखापे च प्रवोधे च पूजितो येन केशवः॥

10

अत्राषाढ़ी कार्त्तिकी चैकादशी प्राह्या।।

अथ चातुर्मास्यव्रतविधिः॥

आषादृस्य सिते पद्मे एकादश्यामुपोषितः। चातुर्मास्यव्रतानां तु कुर्वीत परिकल्पनम्॥

1. DA इमां, DC भवान for भगवान. 2. DA, DB, AS, VSP वर्षांमिमां, DD वर्षांखिमां for वर्षांखिमं [ The reading वर्षांखिमं is found in Sp, fol. 11b, Vk, p. 288, St I, p. 113 and II, pp. 102 and 436, and so on]. 3. DA omits मन्त्रेण. DA स्थापयेत्, VSP क्षापयेत् for स्वापयेत्. DB, SP, VSP insert च after ततः. 4. DC, DD, SP, VSP षगकाभे. 7. DB -पर्यक्कमाषास्त्रां. 9. DD यञ्चो वन्येः (?) for यज्ञेरन्येः. DC, DD यतात्मनः for महात्मनः. 10. DB, AS, SP प्रस्वापे for सुस्वापे. 11. DB, DD तत्र for अत्र; VSP omits अत्र. DA, DC omit च ( after कार्तिकी ). DA द्वादशी च for एकादशी; AS omits एकादशी. 12. VSP अत्र for अय. 14. DA, VSP च for तु.

नारदीये

एकाद्रश्यां तु गृह्णीयात् संक्रान्त्यां कर्कटस्य वा।
आपाठ्यां वा नरो भत्तया चातुर्मास्यव्रतिक्रयाम्।।
चातुर्मास्यव्रतं कुर्याद् यत्किचिदवनीपते।
नान्यथा वार्षिकं पापं विनिहन्ति प्रयव्रतः।।
वार्षिकांश्चतुरो मासान् यो नयेद् येन केनचित्।
व्रतेन स पदं विष्णोः श्वेताख्यं याति मानवः।।
चार्षिकांश्चतुरो मासान् यो मासं नात्ति मानवः।
चत्वारि भद्राण्याप्नोति कीर्तिमायुर्यशो बल्म्।।
आपाढाद्चितुर्मासान् प्रातःस्त्रायी भवेत्ररः।
विप्राय भोजनं दत्त्वा कार्त्तिक्यां गोप्रदो भवेत्।
स वैष्णवपुरं याति विष्णव्रतमिदं महत्।।

विष्णुमभ्यर्च्य तद्त्रे मन्नाभ्यां व्रतं गृह्णीयात्।

इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव।
निर्विद्रां सिद्धिमाप्नोतु प्रसादात्तव केशव।।
गृहीतेऽस्मिन् व्रते देव यद्यपूर्णे स्रियाम्यहम्।
तन्मे भवतु संपूर्णे त्वतृप्रसादाज्जनार्दन।।

1. VSP omits नारदीये 2. AS, SP, VSP च for तु. DA च for चा. 3. DB, VSP चातुमांसीवत-, AS चतुमांसीवत- for चातुमांस्यवत-. 6. AS omits the entire line चार्षिकांश्वतुरो etc. haplologically. 10. DB, AS, SP, VSP आषाट्यादिचतुमांसान्. [10-12. The three-lines आषाढादिचतुमांसान् etc. are the same as Bhavişya-p. IV. 121, 72-3 and Matsya-p. 101. 37]. 12. DB वेष्णवं पुरं. 15. DA, DC, DD, VSP आप्रोति for आप्रोतु DD तु for तव. 16. SP, VSP त्वहं स्थिये. [The reading स्थियाम्यहम् is found in Kv, Vk etc., whereas St has the grammatically correct reading त्वहं स्थिये].

5

10

15

मत्स्यपुरागो

्वतुरो वार्षिकान् मासान् देवस्योत्थापनाविध ।
स्त्री वा नरो वा मद्भक्तो धर्मार्थं सुदृढव्रतः ॥
गृह्षीयात्रियमानेतान् दन्तधावनपूर्वकम् ।
तेषां फलानि वच्यामि तत्कर्तृणां पृथक् पृथक् ॥
मधुस्तरो भवेत्रित्यं नरो गुडिववर्जनात् ।
तेलस्य वर्जनादेव सुन्दराङ्गः प्रजायते ॥
कदुतेलपरित्यागाच्छत्रनाशः प्रजायते ॥
योगाभ्यासी भवेद् यस्तु स ब्रह्मपुरमाप्नुयात् ॥
ताम्बूलवर्जनाद् भोगी रक्तकष्ठश्च जायते ।
घृतत्यागात् सुलावण्यं सर्वं स्त्रिग्धं वपुर्भवेत् ॥
फलत्यागात्तु मतिमान् बहुपुत्रश्च जायते ।
शाकपत्राशनाद् भोगी पकान्नादोऽमलो भवेत् ॥

1. DA मात्स्ये for मत्स्यपुराणे. [ 2ff. The verses चतुरो वार्षिकान् मासान् etc., which have been ascribed to the Matsya-p. but are not found in the present Matsya, are the same as Bhavişya-p. IV ( उत्तरपर्वेन, which is the generally the same as the भविष्योत्तरपुराण mentioned and drawn upon in the Nibandhas etc.). 70. 12-15a, 16b, 18-20a, 21a, 22-23, 24b-29 and 33-36a (three lines from नक्तंभोजी समग्रं तु on p. 171 being not found). As a matter of fact, these verses, which are found quoted as from the मिक्योत्तरपुराण in works such as the Varşa-kaumudi (pp. 290-291), really belong to the Bhavişyottara as the word पार्थ used in the Vocative Case (on p. 171, lines 3 and 10) shows. It is to be noted that in the उत्तरपर्वेन of the Bhavişya-p. Kṛṣṇa speaks to Yudhişthira]. 3. DB, DC, DD मुहदबनतम् . 5. त्वत्कर्तृषां. 6. DC, DD मधुरखरो. 9. DC, DD योगाभ्यां संभवे (रे ?)द् यस्तु for योगांभ्यासी भवेद् यस्तु . DA ब्रह्मपर-, DB, SP . ब्रह्मपद- for ब्रह्मपुर-. 10. DC, DD -कण्डः प्रजायते. 11. DD सर्वक्रियः. 12. AS, VSP -पुत्रः प्रजायते 13. DC, DD पकाश्वदोऽमलो भवेत्, AS पङ्काशादमनो भवेत् (corrupt), SP पक्तानादोऽमरो भवेत् for पक्तानादोऽमलो भवेत्. [Bhaviyşa-p. IV. 70. 19b reads अपकादो- for पकानादो-].

पादाभ्यङ्गपरित्यागाद्वपुः सौरभ्यमाप्र्यात् । द्धिदुग्धतक्रनियमाद् गोलोकं लभते नरः॥ लभते संतर्ति दीर्घा स्थालीपक्वमभन्त्यन । भूमी सस्तरशायी च विष्णोरनुचरो भवेत ॥ सदा मुनिः सदा योगी मधुमांसस्य वर्जनात्। निर्व्याधिनींस्गोजस्वी विष्णुभक्तश्च जायते॥ एकान्तरोपवासेन विष्णुलोकमवाप्र्यात्। धारणात्रखलोमां च गङ्गास्नानं दिने दिने ॥ मौनव्रती भवेद यस्त तस्याज्ञास्विलता भवेत। भूमी भुङक्ते नरो यस्तु स पृथिव्याः पतिर्भवेत् ॥ नमो नारायणायेति जप्त्वानशनजं फल्म । पादाभिवन्दनाद्विष्णोर्लभेद् गोदानजं फलम्।। विष्णुपादास्युजस्पर्शात् कृतकृत्यो भवेन्नरः। विष्णोर्देवकुले कुर्याद्रपलेपनमार्जने। कल्पस्थायी भवेत्तत्र स नरो नात्र संशयः॥ प्रदिचाणशतं यस्तु कुरुते स्तुतिपाठकः। हंसयुक्तविमानेन स वैष्णवपुरं ब्रजेन ॥

1. SP सौरम-, VSP सौभाग- for सौरभ्य-. 3. DC, DD, AS, SP, VSP स्थालीपाक- (DD-क्ष- for क-) म् for स्थालीपकम्. [In St I, p. 111 and II, p. 435 the reading स्थालीपाकम् is found. Bhavişya-p. IV. 70. 22a reads तापपकस्य भक्षणात् for स्थालीपकमभक्षयन्]. 4. DA संस्तर-, DB प्रस्तर- DC सुस्तर-, AS, SP अस्तर- for स्थालीपकमभक्षयन् ]. 1V. 70. 22b reads भूमावस्तरशायी for भूमौ स्थतरशायी]. 5. DA, SP-मांसविवर्जनात्. 6. DC, DD-भक्तः प्रजायते. 9. SP मौनी लायी for मौनवती. 10. DA भौम for भूमौ. DB transposes नरो and यस्तु 12. DB omits the entire line पादाभिवन्दनात् etc. 13. DA- स्पर्शे for स्पर्शात्. 14. SP देवालये for देवकुळे. 15. DA कल्पलायी. 16. DB प्रदक्षिणशतेः, SP प्रदक्षिणं शतं for प्रदक्षिणशतं. DC, DD, कियते for कुस्ते. 17. DA स वैष्णवं पुरं वजेत्, DB विष्णुपुरं स गच्छित for स वैष्णवपुरं वजेत्.

10

5

15

कृत्वा प्रेचणकं दिव्यं श्वानमाप्सरसं लमेत्।
नक्तमोजी समम् तु तीर्थयात्राफलं लमेत्।।
पञ्चगव्याशनात् पार्थं चान्द्रायणफलं लमेत्।
एकमक्ताशनान्नित्यममिहोत्रफलं लमेत्।।
अयाचितेन चाप्नोति वापीकूपप्रपाफलम्।
पष्ठकालान्नमोगेन स्वर्गस्यायी नरो मवेत।।
पत्रेषु यो नरो भुङ्के कुरुकेत्रफलं लमेत्।
शिलायां मोजने नित्यं प्रधागस्नानजं फलम्।।
मासद्वयपरित्यागान्न रोगैः परिभूयते।
एवमादिन्नतैः पार्थं तुष्टिमायाति केशवः।।

10

5

आषाढ़ी पौर्णमासी मन्वन्तरादिः॥

# अथ श्रावणकृत्यनिर्णयः॥

कात्यायनः

यञ्यद्वयं श्रावणादि सर्वा नद्यो रजस्वलाः। तासु स्नानं न कुर्वीत वर्जयत्वा समुद्रगाः॥

15

(कात्यायनस्मृति १०.५)

1. DA, VSP प्रेह्मणकं (१), SP नर्तनकं for प्रेक्षणकं. DB नित्यं for दिव्यं. DB, DD, VSP नर्जेत् for लभेत्. 2. DA नर्ज भोगी, DC, DD, SP, VSP नर्ज भोजी. SP सदा यस्तु for समगं तु. 3. AS तीर्थयात्राफलं for चान्द्रायणफलं. 5. AS वाप्रोति. 6. DA वष्ठकालार्थभोगेन, DB वष्ठकालानुमोगेन, AS अध्यकालान्नभोगेन. VSP रावाज्ञाञ्चलकं करः and भनेत्. 8. DB, DC, DD, SP भोजिनो, VSP भोजिनात् for भोजिने. [Bhavişya-p. IV. 70. 35a reads भोजिनात् ]. 9. SP माप- for मास-. 10. After line 10 DA inserts: "शयन्यामारम्भे बोधन्यां समाप्तिः देवस्योत्थापनावधीत्ये-तिद्वषयम्। आषाद्यामारम्भे कात्तिक्यां समाप्तिः कात्तिक्यां गोप्रदो भनेदित्येतद्विषयम्। कर्कर-संकान्त्यां समाप्तिः चतुरो मासानिति श्रुतेरित्याहुः।" 12. DA -कृत्यम् for -कृत्यनिर्णयः. 15. DA प्रकुर्वीत for न कुर्वीत. DB सुरापगाम् for समुद्रगाः.

यन्यो मासः। अयं च सौरः। तथा चात्रिः

सिंहकर्कटयोर्मध्ये सर्वा नद्यो रजखलाः। न स्नानादीनि कर्माणि तासु कुर्वीत मानवः॥

अत्र तास्त्रिति महणाज्ञलमुद्धृत्य स्नानादावदोष इति धनंजयादयः। समुद्रगाश्च 5 सात्तात्, अन्यथाव्यावर्तकत्वात्। नदीलत्त्रणमुक्तं छन्दोगपरिशिष्टे

> धनुःसहस्राण्यष्टौ च गतिर्यासां न विद्यते। न ता नदीशब्दवहा गर्तास्ताः परिकीर्तिताः॥

(कात्यायनस्मृति १० ६) इति । धनुर्हस्तचतुष्टयम् । तथा विपाशादित्यदुहिता गङ्गा वै गोमती तथा । रजसा न प्रदुष्यन्ति ये चान्ये नदसंज्ञकाः ॥

यत्तु

10

आदी कर्कटके देवी त्र्यहं यावद् रजखला। चतुर्थेऽहिन संप्राप्ते शुद्धा भवति जाह्नवी॥

4. DA श्रवणात् for शहणात्. DC, DD, AS, SP, VSP न दोषः for अदोषः. After घनंजयादयः DB, DC, SP insert : वस्तुतस्तु रजस्तला इति हेत्पन्यासाज्ञलमात्रस्यैवानुप- (DC -प्र- for -प-) योगोऽब- (SP omits अव-) गम्यते इति युक्तम् . DB
समुद्रगा for समुद्रगाः . DC, DD, VSP omit च . 7. DA, DB, DC, DD, AS, VSP (after correction) गर्तास्ते for गर्तास्ताः. [The reading गर्तास्ते is found in Gobhila-smṛti (1.142), Kv, p. 285, Acom., pp. 135, 234, Vk, p. 293, etc., whereas गर्तास्ताः occurs in Kātyāyana-saṃhitā, Kātyāyana-smṛti, Kcom. (on Manu-smṛti 4. 203), Sc II p. 333, St I, pp. 153, 367, and so on ]. 8. DA, VSP omit इति. 9. DA विपाशादित्यत्वविहिता (corrupt), DB विपाशादित्वहिता (corrupt) for विपाशादित्यद्विहता. DC, DD, AS गोतमी for गोमती. 10. AS, SP, VSP insert इति after नदसंज्ञकाः. 12. DB च कर्कटे for कर्कटके. SP गङ्गा for यावत्. DB रजस्तलाः.

इति तद्रजोयोगमात्रं बोधयति, न तु स्नानादिनिषेधम्। अतएव निगमः

, गङ्गा धर्मद्रवी पुण्या यमुना च सरस्वती। अन्तर्गतरजोयोगे सर्वाहःस्वेव निर्मलाः॥

त्र्याहिकरजोयोगस्तु नीराजनाद्यर्थ इति शङ्कथरः। रजोदोषापवादान्तरमुक्तं छन्दोग-परिशिष्टे °

> उपाकर्मणि चोत्सों प्रेतस्नाने तथैव च। चन्द्रसूर्यप्रहे चैव रजोदोषो न विद्यते॥ (कात्यायनस्मृति १०,७)

अथाशून्यशयना ॥ भविष्योत्तरे (भविष्यपुराण ४.१५.४-७)

अशून्यशयनां नाम द्वितीयां शृग्यु भारत। यामुपोष्य तु वैधव्यं स्त्री न याति नराधिप।।

10

5

1. DA तत्र योगमात्रं DC, DD तहजोयोगं, VSP इत्यत्र योगमात्रं for तहजोयोगमात्रं. DA ज्ञानमात्रं निषेधं, DB ज्ञानादिनिषेधविषयम् , DC, DD, AS, SP, VSP ज्ञानादिनिषेधः for ज्ञानादिनिषेधम्. [St. I, p. 498, which quotes the entire extract from यत् आदौ कर्कटके देवी (on p. 172, line 11ff.) to इति शक्वधरः in line 4 above, reads ज्ञानादिनिषेषकम् for ज्ञानादिनिषेधम्]. 3. DA, AS निर्मला for निर्मलाः. [St I, p. 498, which quotes the entire extract from line 11 on p. 172 to line 3 above, reads निर्मला:. For the reading चामला: for निर्मला: see Acom., p. 236, Sc II, p. 342, Mp, p. 251, and so on]. 4. DA रबोदोपान्तरमुक. 6. DB, DC, DD, AS, SP, VSP -श्राद्धे for -जाने. [For the reading प्रेतज्ञाने see Kv, p. 280, Acom., p. 135, Mp, p. 252, Sd-k, p. 325, St I, pp. 153, 367, II. p. 334, Kātyāyana-smrti, and so on]. DD omits all words from तथैन च to श्रिया सार्घ' (on p. 174, line 2). 7. AS, SP insert इति after नियते. 9ff. Alhough AS omits all words from अथाग्रन्यशयना to श्रावणे मासि भारत (on p. 174, line 3) here and inserts them after युग्नवनात (on p. 175, line 12), it indicates with signs that these words should be placed here. 9. VSP omits भविष्योत्तरे. 11. VSP transposes स्त्री and न. VSP कदाचन for नराधिय.

पत्नीवियुक्तश्च नरो न कदाचित् प्रजायते। शेते जगत्पतिः कृष्णः श्रिया सार्धः यदा नृप। कृष्णपत्ने द्वितीयायां श्रावणे मासि भारत॥

अथ मनसापञ्चमी।।

5

सुप्ते जनार्दने कृष्णपश्चम्यां भवनाङ्गने । पूजयेन्मनसादेवीं स्नुहीविटपसंस्थिताम् ॥ (भविष्यपुराण २,२,⊏,१६-२०)

मनसादेवी विषहरी, स्तुही सिजः। तथा (भविष्यपुराण २,२,८,२०-२१)

10

पिचुमर्दस्य पत्राणि स्थापयेन्द्रवनोदरे। स्वयं चापि तद्दशीयान्द्रोजयेद् ब्राह्मणानपि।। पूजियत्वा नरो देवीं न सर्पभयमाप्नुयात्।।

इयं च पश्चमी पौर्णमास्यन्तश्रावणमासीया।

सुप्ते जनाईने (भविष्यपुराण २,२,⊏,१६)

1. DA पत्नीयुक्तथ (obviously omitting a syllable वि before -युक्तथ), SP पत्नीविमुक्तथ. VSP कदापि च जायते for कदाचित् प्रजायते. 2. After this line (2) DC, DD insert: अग्रत्यशयना नाम तदा प्राह्मा हि सा तिथि:. [For this line अग्रत्यशयना नाम etc. see Bhavisya-p. IV. 15. 6]. 5. DC, DD, AS, SP, VSP कृष्णे पश्चम्यां for कृष्णपश्चम्यां. [The Bhavisya-p. reads कृष्णपश्चम्यां]. 6. SP -विटपि for -विटप- After ल हीविटपसंस्थिताम् DB, SP insert: देवीं संपूज्य नत्वा च न सर्पभयमाप्त्रयात् (Bhavisya-p. II. ii. 8. 21a). 8. DA omits all words from मनसादेवी to सिज्ञः. DB मनसादेवी विषहरी for मनसादेवी विषहरी. After विषहरी VSP inserts प्रसिद्धा. SP omits स्तुही सिजः. DC, DD सिउ(त?) जः for सिजः. DB inserts इति ख्याते, DC इति यस्य प्रसिद्धिः and VSP इति ख्यातः after सिजः. 11. VSP ब्राह्मणांत्रवैव भोजयेत् for भोजयेद्वाह्मणानिष. 12. सर्पाद्धय-. DD, AS, VSP insert इति after आप्नुयात्.

इत्यनेनाषाट्यन्तरित्वात् । तदुक्तं भविष्ये (१,३६,६७-६६; १,३२,३-४। तथा, २,२,⊏,१७-१६; ४,३६,३-४)

> श्रावणे मासि पश्चम्यां कृष्णपत्ते नराधिप। द्वारस्योभयतो लेख्या गोमयेन विषोल्वणाः॥ पूज्योद्विधिवद्वीर द्धिदूर्वाङ्कुरैः कुशैः॥ पश्चम्यां स्नापयन्तीह नागान् त्तीरेण ये नराः। तेषां कुले प्रयच्छन्ति न भयं प्राणद्त्विणाः॥

लेख्यान् नागानाह

वासुकिस्तत्तकश्चैव कालियो मणिभद्रकः। ऐरावतो धृतराष्ट्रः कर्कोटकधनंजयौ॥

10

5

(भविष्यपुराण १,३२,२; ४,३६,२) इति। अत्र च दिनद्वये पूर्वाह्वलामेन संशये पूर्वदिनमेवाङ्गम्, युग्मवचनात्।

एतदन्तरितकृष्णाष्टमी मन्वन्तरादिः। तथा मरीचिः

> मासे नभस्यमावास्या तस्यां दर्भचयो मतः। अयातयामास्ते दर्भा विनियोज्याः पुनः पुनः॥

15

1. DA आषाव्यनन्तरितत्वाभिधानात्, DB आषावान्तरितत्वात्, AS, VSP आषाव्यनन्तरितत्वात् for आषाव्यन्तरितत्वात् 5. DB, AS धीर, VSP क्षीर for वीर. 6. DC, DD इति for इह. 7. SP अभयं for न भयं. DA -भक्षकाः for -दक्षिणाः. 8. Before लेख्यान् DC, DD insert: विवोत्वणा नागाः. 9. DB, AS, SP, VSP कालीयो. 10. DB inserts च after धृतराष्ट्रः. 11. DA, VSP omit इति. DA omits च DB, VSP -लामे for -लामेश. 12. DA -दिनमेवाज्ञी, DB -दिन एव VSP -दिन एवाज्ञम् for दिनमेवाज्ञम्. 13. DA एतदनन्तरं च कृष्णाधमी, DB एतदन्तरिता कृष्णाधमी. DC, DD, AS, SP, VSP एतदनन्तरितकृष्णाधमी DB, DC, DD, AS, VSP insert च after कृष्णाधमी. 14. DC, DD insert च after तथा 16. AS अजातयामा-. After पुनः पुनः DB, AS insert इति.

# अथ भाद्रकृत्यनिर्णयः॥

तत्र श्रावण्यन्तरितकृष्णाष्टमी कृष्णजनमाष्टमी। यथा भविष्योत्तरे (भविष्यपुराण ४,४४. १४-१६, २१)

5

सिंहराशिगते सूर्ये गगने जलदाकुले।
मासि भाद्रपदेऽष्टम्यां कृष्णपचेऽर्धरात्रके॥
शशाङ्के वृषराशिस्थे नचत्रे रोहिणीयुते।
वसुदेवेन देवक्यामहं जातो जनाः स्वयम्॥
पार्थ तह्विसे प्राप्ते दन्तधावनपूर्वकम्।
उपवासस्य नियमान् गृह्णीयाद्विधिपूर्वकम्॥

10 तथा ब्रह्मपुराणे

अथ भारूपदे मासि कृष्णाष्टम्यां कलौ युगे।
अष्टाविंशतिमे जातः कृष्णोऽसौ देवकीसुतः॥
भारावतारणार्थाय चित्रयाणां वधाय च।
तस्मात् स तत्र संपूज्यो यशोदा देवकी तथा॥

15 अत्र

सिंहराशिगते ( भविष्यपुराण ४.४४.१४ )

इत्यभिधानात् सौरभाद्र एवैतद्वृतमिति बहवः। तन्न।

1. DA -कुल्यम् for -कुल्यनिर्णयः 2. DB omits तत्र. DA श्रावणान्तरित-, AS, VSP श्रावण्यनन्तरित-. DC omits कृष्णजन्माष्टमी; DD, AS, SP, VSP जन्माष्टमी for कृष्णजन्माष्टमी DB, DC, DD, VSP तथा for पथा. DB inserts च after यथा. 4. SP-राशिं गते VSP जलदालये for जलदाकुले. 7. DB, DC, VSP जनः for जनाः. After जनाः स्वयम् DA inserts: "एकेनैवोपवासेन कृतेन कृरुनन्दन। सप्तजन्मकृतात् पापान्मुच्यते नात्र संशयः॥" 9. VSP अक्तिभावतः for विधिपूर्वकम् . 10. DD, AS, SP VSP insert अपि after ब्रह्मपुराणे. 15. DC, DD तत्र, VSP अध for अत्र. 16. SP सिंहराशिं गते. 17. SP सौरभाइवतिमिति for सौरभाइ एवैतद्वतिमिति.

### सिंहराशिगते (भविष्यपुराण ४,५४,१४)

इत्यनेनेव प्राप्ती

मासि भाद्रपदे (भविष्यपुराण ४.५५,१५)

इत्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः। भाद्रपदस्य च मुख्यत्वाद् दर्शान्तपरत्वम् इत्यपि न। पौर्णमास्यन्तमासस्यैव सकलतिथिकृत्याङ्गतया ब्रह्मपुराणादाववगमात्, तथा 5

> प्रावृट्काले च नमसि कृष्णाष्ट्रम्यामहं निशि। उत्पत्स्यामि नवम्यां च प्रसृति त्वमवाप्स्यसि॥

इति विष्णुपुराणवचने (५,१७६), तथा

प्रेतयोनिगतानां तु प्रेतत्वं नाशितं तु तैः। यैः कृतं श्रावयो मासि कृष्णजनमाष्ट्रमीत्रतम्॥

10

इति ब्रह्मवैवर्तवचने च नभःपदश्रावण्पदोपादानात्तदेकवाक्यतया भाद्रपदस्य पौर्ण-मास्यन्तत्वावधारणाच । न चासौ सौरभाद्रे नियता, कृष्णनवम्यादौ सिंहसंक्रमणे सौरश्रावणेऽपि संभवात् । न च तथापि तत्र "सिंहराशिगते" (भविष्यपुराण ४.४४.१४) इत्यनेन सूर्यविशेषणाद्विशिष्टविधिरेवास्त्वित वाच्यम् । एवंविधयोगे

1. SP -राशिं गते. 2. DB, SP omit एव. 4. VSP inserts अत्र before भाइपदस्य. DB, DC, DD, AS, SP, VSP भाइपदशब्दस्य for भाइपदस्य. DC, DD, SP omit च; VSP न for च. DC वचनमुख्यत्वात् for मुख्यत्वात्. DB inserts न (after मुख्यत्वात्). VSP दर्शान्तमासपरत्वम्. DB, DC, DD, AS, SP, VSP omit इत्यपि न (after दर्शान्तपरत्वम्). 5. DC, DD insert च after तथा. 7. DC, DD प्रसृतित्वमवाप्रयसि. 8. VSP -पुराणेऽपि for -पुराणवचने 9. AS omits तु (after नाशितं); SP च for तु. DA तौ, DB व for तै: 11. DA नभःश्रावणो-पादाना-. 11-12. DA पौर्णमास्यन्तपरत्नावधारणाच. 12. DA -भाइपरता for -भाइ नियता. DB inserts अध्येव after -संक्रमणे. 12-13. AS, VSP -संक्रमे सौर-. 13. DB, DD, AS omit सौर-. AS, SP omit तत्र. 13-14. DA, DC, DD, AS -राशिगतसूर्यविशेषणा-, SP -राशिं गते इति विशेषणा-. 14. DB अस्ति for अस्तु. DA, DB, DC, DD, AS, SP एवं वियोगे.

5

कदाचिद्रतलोपापत्तेः। तदा च

प्राजापत्यर्क्तसंयुक्ता कृष्णा नभसि चाष्ट्रमी। वर्षे वर्षे तु कर्तव्या तुष्ट्यर्थं चक्रपाणिनः॥

तथा जन्माष्ट्रमीं प्रकृत्य भविष्योत्तरे (भविष्यपुराण ४.५५.६४-६५)

प्रतिवर्ष' विधानेन मञ्जको धर्मनन्दन। नरो वाप्यथवा नारी सौभाग्यमतुलं लभेन्॥

इत्यादिवचनेषु वीप्साबाधः।

सिंहराशिगते (भविष्यपुराण ४.५५.१५)

इति तु प्रायिकसिंहसंबन्धमनुरुध्य फलप्रकर्षबोधकम्, भगवज्जन्मसमये तथाविध-10 स्वरूपबोधनपरं वा। अतएव

श्रशाङ्के वृषराशिस्थे ( भविष्यपुराण ४.५५.१६ )

इत्युक्तवापि

नक्तत्रे रोहिणीयुते (भविष्यपुराण ४.५४.१६)

इत्युक्तमिति। एवं च कदाचित् सौरश्रावणेऽपि व्रतमेतदिति सिद्धम्। अतएव 15 श्रावण्यन्तरितकृष्णाष्टमी जनमाष्टमीति दाच्चिणात्यपाश्चात्यसंप्रहेषु दृश्यते इति। अनयोश्च वचनयोवींप्साश्रुतेर्नित्यत्वमप्यस्य। अतएव स्कन्दपुराणे

1. DB, DC, VSP तथा for तहा. DA omits च. 3. VSP inserts इति after चक्रपाणिनः. 4. DA अविध्ये for भविध्योत्तरे. 5. DB वर्षविधानेन 6. DB उत्तमं for अतुलं. 8. SP, VSP -राशि गते. 9. DC प्रायिकसिंहराशिसंबन्ध-, DD प्रायिक सिंहराशिसंबन्ध-, AS प्रायिक सिंहसंबन्ध-. 10. VSP -रूप- for -खरूप-. 11-13. DB, DC, DD, AS, SP, VSP transpose शशाक्क श्वराशिस्थे and नक्षत्रे रोहिणीयुते 12. DA omits अपि. 14. DB inserts अपि after इत्युक्तम्. SP omits कदाचित्. DB निषद्धमिति for इति सिद्धम्. 15. DB, SP omit जनमाष्टमी. VSP omits इति (after इत्यते). 16. DA, VSP omit च. SP स्कन्दपुराणम्.

गुध्रमांसं खरं काकं श्येनं वा मुनिसत्तम। मांसं वा द्विपदां भुङ्क्ते कृष्णजनमाष्ट्रमीदिने।। जनमाष्ट्रमीदिने प्राप्ते येन भुक्तं द्विजोत्तम। त्रैलोक्यजनितं पापं तेन भुक्तं न संशयः॥ ब्रह्मव्रश्च सुरापश्च गोवधः स्त्रीवधोऽपि वा। 5 न लोको मुनिशार्द् ल जयन्तीविमुखस्य तु॥ ये न कुर्वन्ति जानन्तः कृष्णजन्माष्ट्रमीत्रतम्। ते भवन्ति महाप्राज्ञ व्याला महति कानने ॥ श्रावरो बहुले पचे कृष्णजन्माष्ट्रमीव्रतम्। न करोति नरो यस्तु भवति कृरराचासः॥ 10 श्रावणे बहुले पत्ते न करोति यदाष्ट्रमीम्। घोररूपाः करमुखा हिंसन्ति यमकिंकराः॥ न करोति यदा विष्णोर्जयन्तीसंभवं व्रतम्। यमस्य वशमापन्नः सहते नारकीं व्यथाम् ॥ अतीतानागतं तेन कुलमेकोत्तरं शतम्। 15 पातितं नरके घोरे भुझता कृष्णवासरे।।

तदेवं विशेषप्रत्यवायबोधकवाक्यैर्वतस्यास्य नित्यत्वे गुणोपसंहारन्यायेन व्रतान्त-रोक्तानुकल्पोपसंहारोऽपि बोध्यः। तदुक्तं ब्रह्मवैवर्ते

1. DB गुर्झ मांसं. VSP श्वानं for रथेनं. [1ff. The verses गुत्रमांसं खरं etc. are not found in the present Skanda-p.]. 2: DB, AS, VSP मुक्तं for मुक्तं. 3. DC, DD मुङ्के for मुक्तं. 4. DA inserts इति after संशयः. 8. DA महाप्रज्ञा, SP महाक्रूरा for महाप्रज्ञ. DB, DD व्याको for व्याला-. 10. VSP स भनेत् for भनति. 12. DB, AS, SP, VSP क्रूर- for घोर-. DA -क्ष्पा for -मुखा. 13. SP -संज्ञकं for -संभवं. 15. VSP येन for तेन. SP कुरूमेकोनविश्वतिम् for कुरूमेकोत्तरं शतम्. 16. DA भुज्ञते for भुज्ञता. DB, AS insert इति after कृष्णवासरे. 17. DB -प्रत्यय- for -प्रत्यवाय-. DA गुणोपहार-. 18. DB -कल्पोडम, DC, DD -कल्पसंहारोडिप for -कल्पोपसंहारोडिप. DA बोद्ध्यः for बोध्यः. AS, SP, VSP यदुक्तं for तदुक्तं.

जपवासासमर्थश्चे देकं विश्वं तु भोजयेत्। ताबद्धनानि वा दद्याद् यद्भक्ताद् द्विगुणं भवेत्॥ सहस्रसंमितां देवीं जपेद्वा प्राणसंयमान्। कुर्याद् द्वादशसंख्यान् वा यथाशक्ति व्रते नरः॥

5 इति । फलश्रवणात् काम्यस्वमप्यस्य, अनुषङ्गफलजनकत्वं वा । यथा विष्णुरहस्ये

प्राजापत्यर्ज्ञसंयुक्ता कृष्णा नभसि चाष्ट्रमी। मुहूर्तमपि लभ्येत सोपोध्या सा महाफला॥

स्कन्दपुरायो

10

त्रतेनाराध्य तं देवं देवकीसहितं हरिम्।

मुत्तवा यमपथं घोरं याति विष्णोः परं पदम्।।

जन्माष्टमीत्रतं ये वै कुर्वन्ति च नरोत्तमाः।

कारयन्त्यथवा लोकान् लक्मीस्तेषां सदा स्थिरा।।

एषा च त्रिविधा भवति—जन्माष्ट्रमी रोहिण्यष्टमी जयन्ती चेति। तत्र केवलाष्ट्रमी जन्माष्ट्रमी। अस्यां चालण्डायां नास्ति विप्रतिपत्तिः। तिथिद्वैधे

1. DB च for तु. 2. DB, VSP मुकात for भकात. 4. DB, AS संख्यातान, DC (before correction), SP -संख्याकान, DD -संख्याकाना (corrupt) for -संख्यान वा DA नतेन वा for नते नरः. 5. AS omits अपि. DB अनुषक्षफळजनकत्वान, DC आनुषिक्षिकफळकरवं वा, DD, AS, VSP अनुषक्षफळकरवं वा, SP आनुषिक्षिकं फळं वा for अनुषक्षफळकनकत्वं वा. 6. DA भवित for नभित. 7. DA नोपोध्या सा, DB सोपास्या सा, DC, DD सोपोध्या च, SP सैनोपोध्या, VSP उपोध्या सा for सोपोध्या सा 9. DB संयुर्त for -सहितं 10. VSP inserts इति after परं पदम् 11. DA हि for च. AS नरोत्तम. 12. DA, DB, DC, DD, AS, SP, VSP तस्य for तेषां DC, DD, SP, VSP insert इति after सदा स्थिरा 13. DC, DD विविधा, AS निधा for निविधा. DC, DD संभवित for भवित. DC omits इति. 14. SP omits तन्न केवळाष्टमी जन्माष्टमी. DD omits जन्माष्टमी. DC, DD insert इति after विप्रतिपत्तिः.

यदहरस्तगामिनी तदहरेव व्रतं कृत्वा परिदने तिथ्यन्ते पारणम्,

, अलाभे रोहिणीभस्य कार्याष्ट्रम्यस्तगामिनी। तत्रोपवासं कृत्वैव तिथ्यन्ते पारग्रां स्मृतम्॥

इति विष्णुरहस्यवचनात्। हासवशाद्दिनद्वयेऽस्तसंबन्धाभावेऽपि पूर्वदिन एव। तदुक्तं विष्णुरहस्ये

> अष्टमी शिवरात्रिश्च कार्ये भद्राजयान्विते। कृत्वोपवासं तिथ्यन्ते तदा कुर्यात्तु पारणम्।।

तथा

कृष्णपचेऽष्टमी चैव कृष्णपचे चतुर्दशी। पूर्वविद्धैव कर्तव्या परविद्धा न कुत्रचित्॥

10

5

तथा संवर्तः

कृष्णाष्टमी बृहत्तल्पा सावित्री वटपैतकी। अनङ्गत्रयोदशी रम्भा उपोध्याः पूर्वसंयुताः॥

तथा पैठीनसिः

कृष्णाष्टमी स्कन्दपष्ठी शिवरात्रिचतुर्दशी। एताः पूर्वयुताः कार्यास्तिथ्यन्ते पारगं भवेत्॥

15

1. AS अपरिदने. VSP omits परिदने. DB पारणा for पारणम्. 2. DD कार्यात्तस्यस्तगामिनी (corrupt), AS कार्या एवास्तगामिनी for कार्याष्टम्यस्तगामिनी.
3. DA क्रवीत for क्रत्वेच. AS भवेत् for स्मृतम्. 4. DA विष्णुपुराणवचनात्. AS omits विष्णुरहस्यवचनात्. VSP inserts यहा तु before हासवशात्. DB दिनहस्यास्तसंबन्धा-, AS दिनहस्याप्यस्तसंबन्धा-, VSP दिनहस्येऽप्यस्तसंबन्धा-. AS omits अपि. 5. AS यहुक्तं for तहुक्तं. DA शिवरहस्ये for विष्णुरहस्ये. 6. DB तन्न, DC, DD, AS, SP, VSP मह- for महा-. [Vk, pp. 73, 304 and 306 read मह बयान्विते. But see our note on the reading भहाजयान्विते occurring in the metrical line 'जयन्ती शिवरान्निश्च कार्ये महाजयान्विते' on p. 185 below]. 7. VSP च for तु. 8. DA, DC, DD omit तथा. 15. DD -चतुंदशी:.

इति । यदा तु दिनद्वयेऽप्यस्तगामिनी तदा परदिन एव,

त्रिसंध्यव्यापिनी या तु सैव पूज्या सदा तिथिः। न तत्र युग्मादरणमन्यत्र हरिवासरात्॥

इति लक्ष्मीधरिलिखितपराशरवचनात्। अतएव तिथिविवेके यहा प्रशिक्षमेता 5 सप्तमी पूर्वदिने परदिने चोदयास्तव्यापिनी तदा परिदने एवेत्युक्तमिति। तदेवं जन्माष्टमी अखण्डा, पूर्वदिनेऽस्तगा, परिदनेऽस्तगा उभयत्रानस्तगा, उभयत्रास्तगा इति पश्चिविधा दर्शिता। सैव चाष्टमी पूर्णा खण्डा वा यत्र रोहिणीयुक्ता स्यात् तत्रैवोपोष्या।

> प्राजापत्यत्तसंयुक्ता ऋष्णा सभिस चाष्टमी। मुहूर्तमिष लभ्येत उपोच्या सा महाफला॥

तथा

10

मुहूर्तमप्यहोरात्रे यस्मिन् युक्तं प्रहरयते । अष्टम्या रोहिणीऋचं तां सुपुण्यामुपावसेत् ॥

इत्यादिस्मृतेः,

1. DA, SP omit इति. 1-5. DB omits all words from यदा तु to सप्तमी पूर्वदिने. 1. VSP च for तु. 4. AS - वृत- for - लिखित-. SP - समवेता for -समेता. 5. DA omits पूर्व-. DA omits च ( before उदयास्तव्यापिनी ). DA omits इति after एवेत्युक्तम्. 6. DA सखण्डा, AS अखण्डगा for अखण्डा . AS, SP insert च after परदिने . DA omits उभयत्रानस्तगा . AS transposes उभयत्रानस्तगा and उभयत्रास्तगा . 7. DA पश्चधा for पश्चविधा . DB, AS omit च ( after सैव ). 12. AS transposes यश्मिन् and युक्तं . DA तु दर्यते for प्रदस्यते . 13. DB, SP, VSP अष्टम्यां for अष्टम्या . VSP तां पुण्यां समुपोषयेत् for तां सुपुण्यामुपावसेत् . DC उपोषयेत् for उपावसेत् .

वासरे वा निशायां वा यत्र युक्ता तु रोहिणी। , विशेषेण नभोमासि सैवोपोष्याष्ट्रमी तिथिः॥

इति माधवीयसंग्रहिलिखितवसिष्ठवचनाञ्च। इत्थं यदि षष्टिद्ण्डात्मिकाप्यष्टमी परिद्ने उदयात् परं स्वल्पमात्रापि रोहिणीयुक्ता तदा सैवोपोब्येत्युक्तम्। यदा तु सप्तमी-विद्वाष्टम्यर्थरात्रात् परतो रोहिणीयुता परिद्ने चार्धरात्रात् पूर्वं तदा परिद्न एव, 5 नक्तत्रस्यास्तसंबन्धेन बलवक्त्वात्। तदुक्तं भविष्ये

उपोषितव्यं नक्तत्रं येनास्तं याति भास्करः। यत्र वा युज्यते राम निक्तीथे क्षशिना सह।।

इति। यदा तु विना जयन्तीयोगं पूर्वदिने निशीथव्यापिनक्तत्रयुताष्ट्रमी परदिने चास्तव्यापिनक्तत्रयुता तदा नक्तत्रस्यानियामकतया

#### त्रिसंध्यव्यापिनी

1-3. DA, AS omit all words from वासरे वा to -वसिष्ठवचनाच. 2. DB -मासे for -मासि. VSP महाफला for अष्टमी तिथिः. 3. VSP omits all words from इति to -वसिष्ठवचनाच. DC, DD omit -संप्रह . DB omits -लिखितवसिष्ठ-. DC omits च (after न्वनात्). VSP षष्टिरण्डाप्याष्ट्रमी. DA inserts पूर्व दिने before परदिने. 4. DB अल्प- for खल्प-. VSP inserts भवेत् after रोहिणीयुक्ता. 5. DB -युक्ता for -युता. DB omits एव. 6. VSP नक्षत्रस्यास्तमय-संबन्धेन. DB भविष्योत्तरे for भविष्ये. [7-8. The verse उपोषितव्यं नक्षत्रं, which is the same as Visnudharmottora I. 60. 26b-27a, must have belonged to the Visnudharmottora and not to the Bhavisva because of the facts that in most of the commentaries and Nibandhas this verse is ascribed to the Visnudharmottara whereas the Bhavisya is mentioned as a source of this verse in only one place, viz., St I, p. 49 (where also the Visnudharmottora is named), and that it is in the Vișnudharmottara, and not in the Bhavişya-p., that Bhargava appears as an interlocutor and is often addressed as 'Rāma']. 10. DA haplologically omits -युता तदा नक्षत्र-. SP -नियामकता. 11. DB, VSP त्रिसंध्याच्यापिनी.

10

इति वचतात् परिदन एव। यदा तु सा सप्तमीविद्धा परिदने न त्रिसंध्यव्यापिनी, रोहिणी च परिदन एवास्तगामिनी निशीथव्यापिनी वा पूर्विदने त्वतथाभूता तिथिमात्रं स्प्रशति, तदापि चैवम। यदा तु सप्तमीरात्रिशेषे रोहिणीसहिताष्टमी परिदने च न रोहिणी, सती वा नास्तव्यापिनी, तदा पूर्विदन एवोपवास:।

5

## मुहूर्त मप्यहोरात्रे

इत्यादिविष्णुरहस्यादिवचनान् बलवन्नज्ञत्रसंबन्धाः ।

### पारणं त्वपरेऽइनि

इति वच्यामः। अत्रोपवासद्वयम् , परिद्ने महानिशायामेव तिथ्यन्तलाभात्— इति सांप्रदायिकाः। तदसत्। तिथ्यृच्चयोरेकिवयोगेऽपि पारणाया वच्यमाणत्वात्। एवं शुद्धाष्ट्रमीरात्रिशेषादारम्य परिद्ने रात्रिशेषपर्यन्तं रोहिणीव्याप्ताविप क्षेयम्। तदेवं विना जयन्तीं संशये नच्चत्रवलवशादुपवासः, तत्साम्ये तिथ्यनुरोधादेवोपवास इति नयेन निर्णोयं सवत्रेति। यदा त्वर्धरात्रव्यापिन्यष्टमी रोहिणीयुक्ता तदा नक्षत्रवलमप्रयोजकीकृत्यापि तस्यां जयन्त्यामेवोपवासं कृत्वा परिद्ने सित संभवे तिथिभान्ते पारणम्। यथा विष्णुरहस्ये

1. AS, SP omit सा DB, DC, DD omit न. DB, VSP त्रिसंच्याव्यापिनी.
2. AS transposes अस्तगामिनी and निशीयव्यापिनी. SP च for बा. DA च for तु. DA, DB, DC तथाभूता for अतथाभूता. 2-3. SP तथामात्रं for अतथाभूता तिथिमात्रं. 3. SP च for तु. 4. DA omits च (after परिदेने) and reads instead: महानिशाव्यापिनी अष्टमी. DB, DC omit न DA (after correction from सती) सिहता for सती. SP अष्टमी चास्तव्यापिनी for सती वा नास्तव्यापिनी. AS पर- for पूर्व-. 5. DB, DC, AS -रात्रम् for -रात्रे. 6. DB, AS, SP -विष्णुरहस्यवचना-. 9. DA तिथिनक्षत्रयो- for तिथ्यृक्षयो-. 10. AS परिदनरात्रिशेष-. DA, DC, DD -व्याप्ता तत्रापि श्रेयम्. 11. AS एवं for तदेवं. VSP (after correction from -वक-) -लव- for -वल-. DC -वसा-, DD -वला- for -वलवशा . DB haplologically omits तत्साम्ये तिथ्यनुरोधादेवोपवास-. 12. DA, DC, DD निर्णयं for निर्णयं. DA omits सर्वत्रेति. DB, DC, DD omit तु (after यदा). DB, AS -रात्रि- for -रात्र-. 13. SP -प्रयोजकं कृत्वापि for -प्रयोजकीकृत्यापि. 13. DC, DD, AS यथासंभवं, SP यथासंभव- for सति संभवे. 14. AS omits तिथिमान्ते.

अर्धरात्राद्धश्चीर्ध्वं कलयापि यदा भवेत्।
जयन्ती नाम सा प्रोक्ता सर्वपापप्रणाशिनी।।

भविष्यपुराणेऽपि

अर्धरात्रे तु रोहिण्या यदा कृष्णाष्टमी भवेत्। तस्यामभ्यर्चनं शोरेईन्ति पापं त्रिजन्मजम्।। सोपवासो हरेः पूजां कृत्वा तत्र न सीदति॥

5

यदा पुनस्तिथिनचत्रवृद्धया दिनद्वयेऽपि जयन्ती तदा परेवोपोष्या, तद्दिन एव न तत्रश्यास्तिनशोथसंबन्धयोर्वलवन्त्वात् , तिथेस्त्रिसंध्यव्यापित्वाच । एतन्मूलमेव पुराणवचनं मदनपारिजाते लिखितम् । यथा

वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीसहिताष्टमी ( ब्रह्मवैवर्तपुराण ४.⊏४४ क )। तथा

10

सऋचापि न कर्तव्या सप्तमीसहिताष्टमी ( ब्रह्मवैवर्तपुराण ४.८४४ ख ) इति । यत्तु

जयन्ती शिवरात्रिश्च कार्ये भद्राजयान्विते

3. DA, SP मिष्णे for भिष्णपुराणे. DB, SP omit अप. 4. [In Kv. Kn. Vk, Np, St etc., which quote the verse अर्धरात्रे तु, the reading रोहिण्या (for रोहिण्या) occurs]. 5. DC, DD, AS, SP, VSP सौरे- for शोरे-. 6. After कृत्रा तत्र न सीदित DB, DC, DD, VSP insert "तथा वशिष्ठ:—अष्टमी रोहिणीयुक्ता निश्चयं दश्यते यदा (DC, DD यदि for यदा)। मुख्यकाळः स विश्चेयस्तत्र जातो हरिः स्वयम् ॥" 7. SP -नक्षत्रादिशृद्धया. AS repeats दिनद्वये. DB अयन्तीयोगः for जयन्ती. 8. DA, DD नक्षत्रस्थान्तिनशोध-. AS एतत्रधळमेत्रमेत्र (corrupt) for एतन्मूळमेत्र. 9. DA भविष्यपुराणत्रचनं, DC पराशरवचनं for पुराणवचनं. DC, DD नपारिजातेन, AS, SP, VSP नपारिजात- for नपारिजाते DA तथा for यथा. 10. DB inserts इति after सप्तमीसहिताष्टमी. 12. DB सङ्ग्राच्न , SP सा सञ्जीप for सङ्ग्रापि 14. DC, DD, AS, SP, VSP भद्रज्ञान्तिते. [For the reading भद्राज्ञानितेते see Kn, pp. 222 and 296, Np, p. 600, and so on. But in St I, pp. 49 and 26 the reading भद्रजशान्तिते occurs].

इति, तत् सामान्यमुक्तविशेषेतरपरमिति। अत्र च सर्वत्रैवोपवासे यदा परिदने तिथिभान्तः पारणायोग्यकाले न लभ्यते तदा तयोरेकवियोगेऽपि पारणं कार्यम्। तथा च विह्नपुरायो (अध्याय ६४)

भान्ते कुर्यात्तिथेवन्ति शस्तं भारत पारणम्।

5 तथा

रोहिणीसंयुता चेयं विद्विद्धः समुपोषिता। वियोगे पारणं कुर्युर्मुनयो ब्रह्मवादिनः॥ सायोगिके व्रते प्राप्ते यद्येकोऽपि वियुज्यते। तत्रैव पारणं कुर्यादेवं वेदविदो विदुः॥

10 (विद्विपुराण, अध्याय ६५) इति । यदा पुनरेकोऽपि न वियुज्यते तदा तयोरपि पारणं कुर्यात् । अन्यथा द्वितीयदिनेऽप्युपवासप्रसङ्गः । तथा चोपवासन्नतसमा-प्रयथेपारणपदार्थानुपपत्तेः । तथा चात्राथे वचनान्यपि दृश्यन्ते—

> तिथ्यूचयोर्यदा मेदो नचत्रस्यान्त एव वा। अर्थरात्रे ततः कुर्यात् पारगं त्वपरेऽहिन॥

1. DB यरसामान्यमुक तिहरीषेतरपरिमिति, DC, DD तरप्रामान्यमुकिविषयेतरपरिमिति, VSP तरसामान्यमुक विशेषेतरपरिमिति for तरसामान्यमुक विशेषेतरपरिमिति. DB, SP omit च. DC, DD omit एवं (after सर्वत्र). 2. DD तिथिमान्तं. VSP पारण्योध्य-. DB, DD -कालो for -काले. VSP omits च. 3. DC, VSP omit च. DB, VSP अप्रियुराणे, DD, AS, SP विद्युराणे for विद्युराणे. 4. DB inserts इति after पारणम्. 5. VSP omits तथा. [6. The line 'रोहिणीसंयुता चेयम्' does not occur in the present text of the Vahni-p.]. 8 DB, SP वायौषिके. SP विमुख्यते for वियुज्यते. 9. VSP इति for एवं. 10. VSP omits इति. VSP ह्योरिष for तयोरिष. 11. DC, DD insert पारणा before चोपवासन्त-. 11-12. DA चोपवासे नतसमाप्त्यर्थ-. 12. DC, DD -पारणापदार्थत्वाजुपपत्तेः. DC, DD omit अपि. DB inserts पथा after हत्यन्ते. 14. VSP अथवा for ततः. DC, DD, VSP insert इति after त्यपरेऽइति.

अपरेऽहिन दिवसे पारगं कुर्यादित्यर्थः। तथा

याः काश्चित्तिथयः प्रोक्ताः पुण्या नक्तत्रयोगतः ।
 ऋकान्ते पारणं कुर्योद्विना श्रवणरोहिणोम् ।।

इत्यादि । यत्तु

#### तिथिभान्ते च पारणम्

5

इति क्त्रापि, तत् संभवाभिप्रायमिति हेमाद्रिमदनपारिजातादिसंमता व्यवस्था। यदा पुनः सूर्योदये खल्पाष्टमो रोहिणीयुता, अनन्तरं संपूर्णा नवमी सोमवारेण बुधवारेण वा युता स्यात्, तदा सर्वापवादिका सैवोपोध्या। यदाह ब्रह्मवैवर्तः (४.८.६२-६३)

> बदये चाष्टमी किंचिन्नवमी सकला यदि। भवेत्तु बुधसंयुक्ता प्राजापत्यक्तसंयुता। अपि वर्षशतेनापि लभ्यते वा न वा विभो॥

10

1. SP omits all words from अपरेऽइनि to क्यांदिखर्थः. DC, DD उपवास-परिवर्स for दिवसे. DB बया, VSP तथा च for तथा. 2. DB, DC, DD, SP transpose प्रोक्ताः and पुष्याः. 3. DA श्रावण- for श्रवण-. 6. DB omits हेमादि - AS omits -मदन- . After व्यवस्था DC, DD insert इति, AS, VSP एवेति, and SP inserts एव. DC, DD यदि for यहा. 7. DC, DD स्थादयकाले for स्यौदेये. AS, SP सल्पाप्यष्टमी, VSP अल्पाष्टमी for सल्पाध्मी. DA सोमवारे for सोमवारेण. 8. DB, AS omit वा. VSP inserts इति atter सेबोपीचा. 9. DC. DD transpose नवमी and सकला. 10. VSP भवेद्धुधेन संयुक्ता for भवेत् बुधसंयुक्ता. 11. AS न सभ्यते for न वा विभो. After सभ्यते वा न वा विभो DB, DC, DD, SP insert : "तथा (SP omits तथा) विष्णुप्रमौत्तरे—अष्टमी युधवारेण रोहिणीसहिता यदि । भवेत् मुनिशार्क् के व्रतेर्बहु- (DC यज्ञ-, SP व्रत- for बहु-) कोटिमिः॥" [That this passage is an interpolation is definitely proved by the fact that it is omitted by Raghunandana, who quotes the entire extract from पदा पुनः स्यादये (lines 6-7) to कुलकोळास्तु मुक्तिदा (p. 188, line 5) in his St I, pp. 47-8 for refutation. Cf. App. I. This interpolation was, however, made before the time of Gopāla Nyāyapancānana who gives it in his Tithinirnaya (fol. 113a-b) in a quotation from आवार्यचुडामणि. See App. I].

तथा पद्मपुरायो

प्रेतयोनिगतानां तु प्रेतत्वं नाश्चितं तु तैः। यैः कृता श्रावणे मासि अष्टमी रोहिणीयुता।। किं पुनर्बुधवारेण सोमेनापि विशेषतः। किं पुननवमीयुक्ता कुलकोट्यास्तु मुक्तिदा।।

इति । पूजाविधानं तु प्रन्थगौरवभयात्रोक्तम् ॥

अयाघोरचतुर्दशी ॥ भविष्योत्तरे सिंहराशिगते सूर्ये कृष्णपत्ते चतुर्दशी । अघोरेति समाख्याता सर्वपापप्रणाशिनी ॥

10 तथा

5

भाद्रे मास्यसिते पत्ते अघोरारूया चतुर्दश्ची। तामुपोष्य नरो याति शिवलोकमयद्वतः।। तस्यामनावृते देशे जागरित्वा शिवार्चनम्। ये कुर्वन्ति हरस्तेषां शीतये भुक्तिमुक्तिदः।।

1. DA वायुपुराणे, VSP पाद्ये for पद्मपुराणे. 6. DB omits इति . After इति DA inserts मदनपारिजातसंमता व्यवस्था. Instead of the words from पूजाविधानं दें नोकम् . DA reads पूजाविधानं तु प्रन्थगौरवभयाज्ञेहोक्तम् . DB पूजादिवधानं चेह प्रन्थगौरवभयाज्ञोक्तमित, DC, DD पूजाविधानं च प्रन्थगौरवभया नोकमिति, AS पूजाविधानं च प्रन्थगौरवभया नोकमिति, AS पूजाविधानं च प्रन्थगौरवभयाज्ञोक्तम् , SP पूजादिकं तु बाहुल्याज्ञोक्तम् , and VSP पूजाविधानं त्वन्यतो श्रेयम् , इह प्रन्थविस्तरिभया नोकमिति . After प्रन्थगौरवभयाज्ञोकम् DB inserts : एतदनन्तरितकुष्णात्रयोदशी युगाद्या, whereas DC, DD have : "अत्रंच ज्यन्तीयोगे च प्रवासिऽत्रं पूजा प्रचानम् । सोपवासो हरे पूजामित्यादिश्रवणात् । अष्टमीमात्रपक्षे चपवास एव प्रचानमिति ।" 7. SP अथाघोरा चतुर्दशी . DA भविष्ये for भविष्योत्तरे . 12. VSP विष्णु- for शिव- . SP प्रयत्नतः for अयत्रतः . 13. DA तस्या समावृते (corrupt) for तस्यामनावृते . 14. AS, VSP प्रीयते for प्रीतये . DC, DD भक्ति- for भुक्ति . After भुक्तिपुक्तिदः DA inserts : "अत्राप्युक्ताष्टमीवद्वादो गीणश्चान्दः । पौणमास्यन्तमासस्य सक्छितिथक्तत्या त्रश्चारुराणादावनगमात् । सिंहराशिगतत्वं तु प्रायिहम्", and VSP inserts : "अत्राप्युक्ता चनुदशो भादो गोणचान्दः । पौर्णमास्यन्तमासस्य सक्छितिथक्तत्याज्ञत्या त्रश्चारुराणादावनगमात् । सिंहराशिगतत्वं तु प्रायिहम् सक्छितिथक्तत्याज्ञत्या विद्वाराणावाववनगमात् । सिंहराशिगतत्वं तु प्रायिह्य सक्छितिथक्तत्याज्ञत्या विद्वाराणावाववनगमात् । सिंहराशिगतत्वं तु प्रायिह्य सक्छितिथक्तत्याज्ञत्या विद्वाराणावाववनगमात् । सिंहराशिगतत्वं तु प्रायिह्य ।

अत्रापि तिथिद्धैधे युग्मवचनात्

त्रिसंध्यव्यापिनी

इत्यादिवचनाच यथायथं व्यवस्थेति । शुक्रतिया चात्र मन्वन्तरादिः । अथ भविष्ये (१३१,१-२,४)

5

शिवा शान्ता सुखा राजंश्चतुर्थी त्रिविधा मता।
मासि भाद्रपदे शुक्का शिवा छोकेषु पूजिता।।
तस्यां स्नानं तपो दानमुपवासो जपस्तथा।
भवेत् सहस्रगुणितं प्रसादाहन्तिनो नृप।।
यास्त्वस्यां कुरुशार्द् ल पूजयन्ति सदा स्नियः।
गुडैलवणपूपेश्च श्रश्रं श्रशुरमेव च।
तासां सौभाग्यमतुरुं भवेज्जन्मनि जन्मनि॥

10

तथा भोजदेवलिखितानि वचनानि-

शुक्रपत्ते चतुर्थ्यां तु सिंहे चन्द्रस्य दर्शनम्। मिथ्याभिन्नंसनं कुर्यान पश्येत्तत्र तं ततः॥

15

1. SP omits युग्मबनात्. VSP inserts कुरस्राश्राव्यामा before युग्मबनात्; DB, AS insert कुरस्राश्रिक्याप्या after युग्मबनात्. 3. DA इति for इत्यादि-. DC, DD, SP omit च (after -बनात्). DC, DD वधायोगं for वधायथं. DB, SP व्यवस्थितित, DC, DD व्यवस्थेत्यथः for व्यवस्थेति. 4. DA एतदनन्तरं शुक्रदितीया for शुक्रतृतीया नात्र. 5. SP omits अथ. [6-9. The verses शिवा शान्ता and तस्या लानं agree also with Bhavişya-p. II. ii. 8. 13b-14a and 15]. 6. DB शुभा राजन्, SP स्वराजाश्व corrupt) for सुन्ता राजन् . VSP स्मृता for मता. 7. DA, DC, DD, SP, VSP शिव- for शिवा. 9. DC, DD, SP शिक्नों, AS कुन्भिनों for दन्तिनों. [12. The line ताथां सौभाग्यम् etc. is not found in the Bhavişya-p.]. 13. DB, DC, DD, SP, VSP लिखितवननानि. 14. DB, DC, DD, AS दर्शनात् for दशनम्. [For the reading दर्शनम् see Kv, p. 412, Vk, p. 316, St I, p. 32, and so on ]. 15. SP, VSP मिथ्याभिशापं for मिथ्याभिशायंनं. [The reading मिथ्याभिशापं कुरुते occurs in St. I, p. 32]. SP, VSP कुरुते for कुर्यात्. AS inserts तु after कुर्यात्. DD तु for तृत्र. DC, DD तत् for तै.

5

महापुराणे

वासुदेवोऽभिशस्तस्तु निशाकरमरीचिषु।
स्थितश्चतुर्थ्यां गुक्कायां मनुष्याणां पतिश्च यः॥
अतश्चतुर्थ्यां चन्द्रं तु प्रयत्नाद्वीच्य मानवः।
पठेद्वात्रेयिकावाक्यं प्राक्त्मुखो वाप्युदक्र्मुखः॥
सिंहः प्रसेनमवधीत् सिंहो जाम्बवता इतः।
सुकुमारक मा रोदीस्तव द्वां प्रयमन्तकः॥

अनेन मञ्जेषा मिश्चतमुद्दकं पेयं स्यमन्तकोपाख्यानं च श्रोतव्यम्। अत्र पश्चाननगते भानौ पत्तयोरुभयोरपि। चतुर्थ्यामुद्दितश्चन्द्रो नेच्चितव्यः कदाचन॥

इति वचनात् कृष्णचतुर्ध्यामपि चन्द्रादर्शनं वदन्ति । उदित इत्यभिधानादधीदित-दर्शने न दोष इति केचित् । तथा ज्योतिषे

भाद्रे मासि सिते पक्ते चतुर्थ्यां स्वातियोगतः।
करोति किल्विषं घोरं दृष्टश्चन्द्रो न संशयः॥
करिचत्रानिल्ज्ञोंषु हरी सूर्ये चतुर्थिका।
हरिताली समाख्याता क्राणीप्रीतिदा तिथिः॥

3. AS (after correction from पतिइव यः) गतिस्तया, SP पतेश्व सः, VSP पतिस्तया for पतिइव यः. 4. DC, DD व for तु. SP, VSP प्रमादात् for प्रयत्नात्. 8. VSP omits मन्त्रेष. SP omits मन्त्रितम्. DC, DD insert इति after पेयम्. VSP तत्र for अत्र. 10. AS कथंवन for कदावन. 11. VSP वन्द्रदर्थनं न कार्यमिति वदन्ति for वन्द्रादर्शनं वदन्ति. AS दर्शनात्, VSP तप्रवानात् for अभिधानात्. 12. SP omits इति केचित्. VSP कद्दिवत् for केचित्. DA अविध्योत्तरे for ज्योतिषे. 15. AS -चित्रानस्क्षंषु.

15

10

भविष्योत्तरे (भविष्यपुराण, ४,३६, ४६ख—४६क; १,४६, १क, २क=२,२,८, २१ख—२२क)

तथा भाद्रपदे मासि पश्चम्यां श्रद्धयान्वितः।
यस्त्वालिख्य नरो भच्या कृष्णवर्णादिवर्णकैः॥
पूज्येद्गन्धमाल्येश्च सिर्पःपायसगुग्गुलैः।
तस्य तुष्टिं समायान्ति पन्नगास्तक्तवदयः॥
आ सप्तमात् कुलात्तस्य न भयं नागतो भवेत्।
तस्मात् सर्वप्रयत्ने न नागान् संपूजयेन्नरः॥
येयं भाद्रपदे गुक्का षष्ठी भरतसत्तम।
स्नानदानादिकं सर्वमस्यामन्नयमुच्यते॥

10

5

तथा भविष्यपुराणे रुद्र उवाच

मासि भाद्रपदेऽष्टम्यां शुक्रपत्ते वरानने।
स्नापयित्वा तु मां भक्त्या पयसा च घृतेन च॥
अपामार्गेण कृत्वा तु पूजां मम विधानतः।

15

हंसयानसमारूढो मम लोकं ब्रजेदिति ॥ इयमेत्र दूर्वाष्ट्रमो । भविष्योत्तरे (भविष्यपुराण ४,४६,१-२) श्रीकृष्ण उवाच

1. DA omits भविष्योत्तरे. 3. DB, AS तदा, DC, DD यथा for तथा. 5. DA -माध्यायैः for -माध्यंदव. 7. SP नो for न. 9. AS शुक्र- for शुक्रा. 10. DC (after correction from सर्वभस्याक्षय-) तस्यां सर्वभक्षय- for सर्वभस्यामक्षय-. 11. DA यथा for तथा; DB omits तथा. DA, SP भविष्ये for भविष्यपुराणे. DA स्ववाक्यम् for इद उवाच. After इद उवाच DB, DC, DD insert: "भाद्रे माधि सिते पक्षे सप्तम्यां नियमेन या। झात्वा शिषं छेखियत्वा मण्डले च (DB मण्डलेन) सद्दाम्बक्षम्। पूजयेत् तदा तस्यां (DC, DD तस्मात् for तस्यां) दुष्प्रापं नेव विद्यते॥ (Bhavişya-p. IV. 46. 28, 34a) इयमेव कुक्छिटी॥ तथा". 13. DB अपयित्वाः SP च for सु. 14. VSP transposes पूजां and मम. 15. DB -यानं समाङ्कोः. DC, DD, AS, VSP transpose मस and लोकं. DA वजेदिद्द, SP वजेत्तु स इति for वजेदिति. 16. DA भविष्ये for भविष्योत्तरे. DA कृष्णवाक्यम् for श्रीकृष्ण दवाचः.

पक्ते भाद्रपदस्यैव शुक्ठाष्टम्यां युधिष्ठिर। दूर्वाष्टमीव्रतं पुण्यं यः करोतीह मानवः॥ न तस्य क्तयमायाति संतानं साप्तपौरूषम्। नन्दते वर्धते नित्यं यथा दूर्वा तथा कुळम्॥

#### 5 अस्यामेव सम्मोन्नतारम्भः।

मासि भाद्रपदे या स्यान्नवमी बहुलेतरा। तत्र संपूज्य वै दुर्गामश्वमेधफलं रूभेत्।। प्राप्ते भाद्रपदे मासि एकादश्यां सितेऽहिन। कटदानं भवेदिष्णोर्महापूजा प्रवर्तते।।

### 10 कटदानं पार्श्वपरिवर्तः।

द्वादश्यां तु सिते पत्ते मासि शैष्ठपदे तथा। शक्रमुत्थापयेद्राजा विश्वश्रवणवासवैः॥ इन्द्रः सुरपतिश्चैव वज्रहस्तो महावलः। शतयज्ञाधिपो देवस्तस्मै शकाय वै नमः॥ वज्रहस्त सुरारिन्न बहुनेत्र पुरंदर। श्वेमार्थं सर्वजोकानां पूजेयं प्रतिगृद्धताम्॥ श्रवणाद्धरणी यावत् पूजां कृत्वा समाहितः। रात्रौ विसर्जयेच्छकं मन्त्रेणानेन पाण्डव॥

15

1. DA शुक्के Sप्टम्यां युधिष्ठिरः for शुक्काष्टम्यां युधिष्ठिर. 3. DC, SP आप्नोति for आयाति. 5. DC, DD सहालक्ष्मी- for लक्ष्मी-. 7. SP तस्यां for तत्र . After line 7 DB, DC, DD insert: "इयमेव तालनवसीति ख्याता। तथा". [8-9. The verse प्राप्ते मादपदे मासि is the same as Bhavisya-p. IV. 70. 40]. 10. DC, DD -परीवर्तः. 12. DB omits the entire line शक्कमुःथा खेदाजा etc. and reads instead शक्कस्य. leaving a short blank space after it. 13. DC, DD, AS, SP, VSPशक्कः for चेव. 14. VSP यक्ष- for देव-. [15ff. Six lines from वज्रहस्त सुरागिन्न are the same as Bhavisya-p. IV. 139. 376-40a]. 15. DC, DD पञ्चहस्तः. 16. SP होमाणि for होमाधे. 17. DB omits अवणाद्धरणी यावत, leaving a blank space for it.

सार्धं सुरासुरगणैः पुरंदर शतकतो।

उपहारं गृहीत्वेमं महेन्द्रध्वज गम्यताम्।।

इन्द्रध्वजसमुत्थानं प्रमादान्न कृतं यदि।

ततो द्वादशमे वर्षे कर्तव्यं नान्तरा पुनः॥

द्वादशी श्रवणोपेता सर्वपापहरा तिथिः।

बुधवारसमायुक्ता ततः शतगुणा भवेत्।।

तामुपोष्य समाप्रोति द्वादशद्वादशीफलम्॥

5

अथानन्तत्रतम् ॥ शक्रोत्थानान्तरितशुक्चनुर्दश्यामनन्तव्रतम्— शुक्षपचे चतुर्दश्यां मासि भाद्रपदे भवेत् । तस्यानुष्टानमात्रेण सर्वपापं प्रणश्यति ॥ ( भविष्यपुराण ४,६४,२) 10

भविष्यपुराणे ( ४. ६४. १ )

अनन्तत्रतमेतद्धि सर्वपापहरं शुभम्। सर्वकामप्रदं नृणां स्त्रीणां चैव युधिष्ठिर॥

अत्र तिथिद्वैधे

चतुर्दश्याथ पूर्णिमा

. . . 15

इति वचनात् परिदने मुहूर्तव्यापिन्यपि प्राह्मा, न तु तदूना। त्रतोषवासनियमे घटिकैकापि या भवेत

1. DC, DD transpose सार्ध and सुरासुरगणें . [3-4. The verse इन्द्रध्वजससुरथानं is the same as Bhavişya-p. IV. 139. 30]. 7. DA -त्रतम् for -फलम् . DB, AS, VSP insert इति after -फलम् . 8. DB, AS, VSP शकोत्थानानन्तरित्रञ्क, DC, DD शकोत्थानानन्तरञ्जक, 11. SP भिवच्ये for भिवच्यपुराणे . 13 ff. DD drops all words from ल्लीणां चैव युधिष्ठिर to तत्रैव नक्षत्रयोगे फला- in line 2 on p. 194. 14. SP inserts च after अत्र . 16. DB, DD transpose परिदेने and मुहूर्र-च्यापिन्यिप . SP कार्या for माह्या . VSP omits व तु तद्ना . 17. DB, DD, AS, SP पटिकेका यदा for घटिकेकापिया .

इत्यादिबहुवचनेषु घटिकाव्याप्तर्यं व पूज्यतावगमान्न कापि तदूनवेधश्रवणादिति । तत्रैव नचत्रयोगे फलातिशयः,

#### वारुणेन समायुक्ता

इत्यादिवचनादिति केचित्। एतच वचनं संवत्सरप्रदीपमात्रिलिखतं (संवत्सर-5 प्रदीप, पः १४ क) नान्येषु निबन्धेषु दृश्यते। आचारिवरोधाच न समूलम्। समूलत्वेऽप्यनन्तार्चनसंभवं फलं यदि ज्ञतभिषचें तदाच्चयं भवति। अच्चयत्वं चाकलपस्थायित्विमिति पाश्चात्याः। अतो नच्चत्रानुरोधादिष न पूर्वदिने व्रतमिति। व्रतानुष्ठानिविधः पद्धतावनुसंधेयः॥

अथागस्त्योदयः ॥ तत्र सौरभाद्रसप्तदशांशे निशान्ते अगस्त्योदयः । तदुक्तं 10 ज्योतिषे

1. DC इति for इत्यादि-. DB, DC, DD, AS, SP, VSP -बहुध वचनेष for -बहवचनेष . SP पूज्यत्वावगमाज . VSP तद्ना वेधाश्रवणादिति . DB, DD अपि for इति. 2. DA अत्र, VSP अत्रैव for तत्रैव. DB नक्षत्रवेधः, SP शतमिषायोगे for नक्षत्रयोगे. 3. Instead of the Pratika नारुगेन समायका SP reads the entire verse "वारुणेन समायुक्ता यद्यनन्तचतुर्दशी। तदाक्षयफलं द्यादनन्तार्चनसंभवम्॥" 4. SP इति for इत्यादि-. DB एतत्त् बहुबबनं, DC, DD एतद्वननं, VSP एतब वर्त for एतच वचनं ; SP omits एतच वचनं . 5. DC, DD, AS, SP insert अतः and VSP inserts अन्न before आचारियरोधाच न समूलम्। DA अभाष- (१) for आवार-. DB अमूलं, DC, DD, SP न मूलं for न समूलम्. 6. AS अनन्तार्चनपत्लं for अनन्तार्चनसंभवं फलम्. DB याताभिषाक्ष (corrupt) for शतिभषक्षं. DC, DD इति for भवति. 7. AS च कल्प- for चाकल्प-. DA -भोग्यतम् for -स्थायित्वम् . DA omits न. DB, AS insert इदं after नतम्. 8. DC, DD, SP, VSP insert च after -विधि:. DB, SP, VSP insert इति after अनुसंधेयः. 9. SP omits 'अगस्योदयः ॥ तत्र सौर-". DC, DD अत्र for तत्र. DC, DD -भाद्रे सप्त-, SP -भाद्रपद्सप्त- for भाद्रसप्त- . SP omits निशान्ते . SP उक्तं च for तदुक्तं.

पलप्रभा तत्त्वहता खखाङ्कयुता स्फुटार्केण यदा समा स्यात्। याम्यां सदा स्यादुदयो निशान्ते मुनेरगस्त्यस्य सुरारिहन्तुः॥

अस्यार्थः पलप्रभा पञ्च, तत्त्वं पञ्चिविञ्चतिः, एतत्पूरिता, खखाङ्कयुता नवशताङ्कयुता, यदि रिवस्फुटाङ्कतुल्या भवति । पञ्चिविशत्यिधकानि दशशतानीति यावत् ।
मघा भुत्त्वा पूर्वफालगुनीपादे रिवणा भुक्ते इति निर्गलितार्थः । अर्ध्यं च 5
कन्यासंक्रान्तिमध्ये दद्यात् । तदुक्तं भविष्योत्तरे (भविष्यपुराण ४. ११८.
५६ख-५७क)

कन्यायामगते सूर्ये सित्रभागैस्त्रिभिर्दिनैः। कन्यासंबन्धसंप्राप्ते सूर्येऽर्त्यं संनिवर्तते॥

दिनत्रयस्य त्रिभागो दिनमेकम् , तेन चतुभिदिनैरित्यर्थः। तथा ब्रह्मवैवर्ते

10

1. DB तत्वमृता, AS तदुहिता (corrupt), SP तश्च युता (corrupt) for तत्त्वहता. After तत्त्वहता DA inserts : खखायुता नवशताङ्कहता . SP शशाङ्क- (after correction from खबाइ-) युक्ता for खखाइयुता. 2. DA यस्यां for याम्यां. 3. DB विंशतिः, DC, DD पश्चविशति for पश्चविशतिः. 3-4. SP omits खखाङ्कयुता नवशताङ्कयुता. DB omits -शताङ्क-, leaving a blank space for it. 4. VSP omits यदि. DA, VSP भवन्ति for भवति. VSP inserts पश्चविश्वति before पश्चविश्वत्यधिकानि. 5. SP समां for मर्घा. DC, AS, SP, VSP -फल्गुनी- for -फाल्गुनी-. DB -पदे for -पादे . DC, DD मुक्कों for मुक्तों . DA अर्घ, SP अर्घ्यदानं for अर्घ. 6. DB भविष्यपुराणे for भविष्योत्तरे. 8. DB drops -मगते सूय leaving a blank space. DC (after correction from अगते), AS आगते for अगते. 9. For the entire line कन्यासंबन्धसंत्राप्ते etc. SP reads: कन्यासंबन्धकं स्यं प्राप्तेडर्घः संनिवर्तते . DA संध्या- for कन्या- . DA, DC, DD स्येडर्घः, AS, VSP स्यें Sर्घः for स्यें Sर्घं . 10. SP दिनत्रयत्रिभागो . DC, DD विभागो for त्रिभागो . DA, DB दिवसै: for दिनै: . [Govindananda, who quotes the entire line दिनत्रयस्य त्रिभागो etc. in his Vk, p. 340, reads दिनैः for दिवसैः ]. DA inserts च after तथा. VSP inserts अपि after ब्रह्मचैवते .

5

अप्राप्ते भास्करे कन्यां सित्रभागैस्त्रिभिर्दिनैः। अर्घ्यं दचुरगस्त्याय ये महोदयवासिनः॥

महोदय उज्जयनी। तथा

कन्यायामगते सूर्ये शेषसप्तदिनेषु च।
अर्घाः दद्युरगस्त्याय यावत् कन्यां रिवर्वजेत्॥
अप्राप्ते भास्करे कन्यां शेषभूतैस्त्रिभिर्दिनैः।
अर्घाः दद्युरगस्त्याय गौडदेशनिवासिनः॥

अतोऽत्र देशभेदाद्विकल्पः। अर्च्यदानविधिस्तु पद्धतावनुसंधेयः॥ तथा भविष्ये

10 पौर्णमास्यां नभस्यस्य छोकपालान् समर्चयेत्। पृथिज्या रक्षणार्थाय सर्वकामविवृद्धये।।

2. DD, VSP महोदयनिवासिनः for ये महोदयवासिनः. 3. DB, DD, VSP उज्जियनी. 4. DB, DC (after correction from अगते), AS आगते for अगते. DB, DC, DD, SP, VSP तु for च. 5. DA अर्घ for अर्घ. DB, DD, VSP द्यात् for द्य:. SP न स अजेत् for रिवर्जनेत्. 7. DB omits गौडदेशनि- with a blank space for it. DB, AS insert इति after -निवासिनः. 8. DC, DD अतोऽन्यदेश- for अतोऽत्र देश-. DA अर्घ- for अर्थ-. DB, AS, SP, VSP पद्धत्यादौ for पद्धतौ. After अनुसंघेयः DB inserts इद्द तु विस्तरतया न लिखित इति, DC, DD विस्तरभया लिखितः, AS विस्तरभिया न लिखितः, and VSP विस्तरभिया नेह लिखितः. 9. SP omits तथा भविष्ये. 11. Of रक्षणार्थाय DB has only the initial र- and the final -य, leaving a blank space for the intervening syllables.

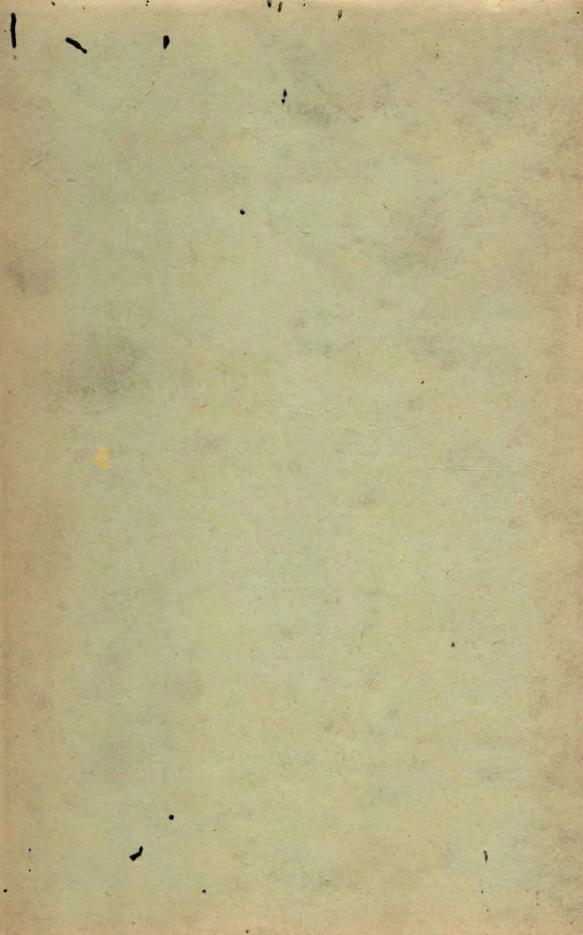